# भूदान-गंगा

[चतुर्थ खण्ड] (१ अक्तृवर ४४ से ४ जून '४६ तक)

विनो बा

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राज घाट, का शी

प्रकाशकः अ० वा० सहस्रबुद्धे, मत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ, वर्षा ( वन्नई राज्य )

पहली बार: १०,००० ग्रप्रेल, १६५७ मूल्य: एक रुपया पचास नये पैसे (डेड रुपया)

मुद्रकः बल्देवदास, उसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

# निवेदन

पृ० विनोवाजी के गत साढ़े पाँच वपों के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण ग्रंश चुनकर यह संकलन तैयार किया गया है। संकलन के काम में पू० विनोवाजी का मार्ग- वर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपल्ली, १८-४-५१ से भृदान-गंगा की धारा प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सत्त वह रही है।

भृदान-गंगा के तीन खगड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खगड में पोचमपत्नी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार का कुछ काल यानी सन् '४२ के अत तक का काल लिया गया है। दूसरे खगड में विहार के शेप दो वपों का यानी सन् '४३ व '४८ का काल लिया गया है। तीसरे खगड में बंगाल और उत्कळ की पट-यात्रा का काल यानी जनवरी '४४ से सितम्बर ४४ तक का काल लिया गया है। इस चौथे खगड में उत्कल के बाद की आन्ध्र और तमिलनाड में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्त्यर '४५ से ८ ज्न '४६ तक का काल लिया गया है। पॉचबं खगड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के बाद की तमिलनाड-यात्रा का ता० १४-११-४६ तक का काल लिया गया है। पॉचबं खगड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के वाद की तमिलनाड-यात्रा का ता० १४-११-४६ तक का काल लिया गया है। पॉचवं खगड मी चौथे के साथ-साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

संकलन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेप्रा की गर्या है। फिर भी कुछ अंश अप्राप्य रहा।

भृटान-त्रारोहण का इतिहास, सर्वोटय-विचार के सभी पहलुश्रो का दर्शन तथा शका-समाधान त्राटि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संकलन किया गया है। इसमें कही-कही पुनरुक्ति भी दीखेगी। किन्तु रस-हानि न हो, इस दृष्टि से उसे रखना पड़ा है।

संकलन का आकार सीमा से न वढ़े, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि यह संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, तथापि उसे परिपूर्ण वनाने के लिए जिज्ञासु पाठकों को कुछ अन्य भ्दान-साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित १. कार्यकर्ता-पाथेय, २. साहित्यिकों से, ३. संपत्ति-दान-यज्ञ, ४. शिक्षण-विचार, ४. आमदान पुस्तकों और सस्ता-साहित्य-मंडल की ओर से प्रकाशित १. सर्वोद्य का घोपणा-पञ, २. सर्वोद्य के सेवकों से जैसी पुस्तिकाओं को भूदान-गंगा का परिशिष्ट माना जा सकता है।

संकलन के कार्य में यद्यि पू॰ विनोवाजी का सतत मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मोक्तिक चुनने का काम जिसे करना पड़ा, वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। उटियों के लिए क्षमा-याचना।

—निर्मला देशपांडे

# अनुक्रम

| 3   | मानव जावन का बुानयाद विश्वन्यम                     | • • • | 3   |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-----|
| ₹.  | मुभे हर शख्म की शक्ति चाहिए                        | •••   | १२  |
| ₹.  | भूदान: गाधीजी के प्रेम-विचार का प्रचार             |       | १६  |
| 8   | सयम की शिक्ता से ही शान्ति, वन्दूक से नहीं         | ••    | 38  |
| ч.  | शासन-मुक्ति की ग्रोर जाने का कार्यक्रम             | •••   | ६२  |
| દ્  | निरहकार सेवा ही भक्ति                              | •••   | ३५  |
| છ   | सर्वेदय मे शत-प्रतिशत प्राइवेट ग्रौर पव्तिक सेक्टर | •••   | ३⊏  |
| =   | साम्ययोग और साम्यवाद                               | •••   | ४३  |
| 3   | विश्वव्याधि का सौम्य उपाय भूदान                    | • •   | પૂર |
| १०  | दान ग्रौर न्यास                                    | • • • | ६१  |
| ११  | नये ब्रह्म की उपासना                               | •••   | ७१  |
| १२. | सवोदय के श्राधार                                   | •     | ७३  |
| १३  | त्र्राहिंसा ग्रौर सत्याग्रह                        | ••    | 33  |
| १४  | डच भाई के सात प्रश्नो के उत्तर                     | •••   | 308 |
| १५  | भारत में मालिकयत न रहेगी                           | •••   | १२१ |
| १६  | श्रा-यात्मिक ज्ञान का उपयोग सर्व-सुलभ              | •••   | १२२ |
| ્ ૧ | कान्ति का सस्ता सीदा                               | •••   | १२८ |
| १८  | 'शान्ति की शक्ति को सिद्ध करना है'                 | •••   | १३४ |
| 38  | श्रात्म परीच्ण                                     | • • • | १३७ |
| २०  | गलत श्रीर सही मूल्यमापन                            | • •   | १४७ |
| ₹१. | सद्गुणों का समाजीकरण                               | •••   | १५६ |
| २२. | छोटी हिंसा का मुकावला कैसे हो ।                    | ••    | १६६ |
| २३  | प्रेम से धूप भी "चॉदनी"                            | •     | १७२ |
| २४  |                                                    | • • • | १७४ |
| રપૂ |                                                    | ••    | १८० |
|     |                                                    |       |     |

|     | विद्यार्थियो के चतुर्विघ कर्तव्य                           | •••   | १८७        |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|------------|
| २७. | समान मे 'श्रभय' कैसे ग्राये !                              | •••   | ११६        |
| २८  | कुटुम्ब-नियोजन                                             | • • • | २०२        |
| 35  | व्यापारियों का आवाइन                                       |       | २०४        |
| ३०  | पाकिस्तान की बढ़ती सैन्यशक्ति का उत्तर                     | • •   | २१६        |
| ३१  | समाज समर्पेगा से गुगा-विकास                                | • •   | २२३        |
| ३२. | इतिहास-ग्रध्ययन के दुष्परिणाम                              | •••   | २२⊏        |
| ३३  | भूदान-यज का सार कृष्णार्पण की भावना                        | •     | २३४        |
| 38  | जातिभेद के शव की सादर दहन-विधि                             |       | ३६६        |
| 34  | सत्याग्रह: करुणा, सत्य श्रीर तप                            | •••   | २४०        |
| ३६  | संस्कृति का सम्यक् दर्शन                                   | • •   | २४७        |
| ३७, | •                                                          | •••   | २५५        |
| 35  | 'पॉवर पॉलिटिक्स' ग्रौर 'स्ट्रेंग्थ पॉलिटिक्स'              | • •   | २५८        |
| 3€  | अद्वैत, जनसेवा ग्रौर भक्ति का योग                          |       | २६१        |
| Х¢  | सहू लियत का जीवन खतरे का                                   | •     | २६५        |
| ४१  | रामानुज का महान् कार्य                                     | • • • | २७०        |
| ४२  | कारुएय धर्म की शरण मे                                      | •••   | २७३        |
|     | सर्वोदय का ग्राधार 'ब्रह्मविद्या'                          | •••   | २७६        |
|     | सीमा में से असीम की ओर                                     | •     | रद्        |
|     | भारत शस्त्र घटाने की बात सोचे                              | •     | १३६        |
|     | सालभर का लेखा-जोखा                                         | •••   | २६५        |
| ४७  | हमारा कर्तव्यः सार्वभौम प्रेम ग्रौर निस्पाधि वृत्तिनिर्माण | •••   | ३१२        |
| ४८  | वेकारी-निवारण कैसे हो १                                    | •••   | 328        |
|     | अहिसा का चिन्तन                                            | •     | 376        |
|     | नयी तपस्या से नये श्राय्याय का श्रारम्भ                    | • •   | 330        |
|     | शुद्धि के लिए उपवास                                        | •••   | ३३२        |
| पूर | गाधी विचार का प्राण-कार्य                                  | •••   | <b>३३४</b> |
|     |                                                            |       |            |

# . अन्ध्र

[ १-१०-१५५ से २७-१२-१५५ तक ]

# स् द्वा न - शंगा (चतुर्थ खण्ड)

# मानव-जीवन की चुनियाद विश्व-प्रेम

: 2 8

पानी की तरगे वहती है, तो भी वे भीतर ही-भीतर रहती है। इसी तरह हम भी प्रेम के प्रवाह में ही वहते हैं। हमारे टाहिने हाथ भी प्रेम है और वॉबे हाथ भी प्रेम। एक ओर ब्रान्ब है, तो दूसरी ब्रोर उड़ीसा! कुछ लोग ब्राप्ने को 'राइटिस्ट' (नरमटलीय) कहते है, तो कुछ अपने को 'लेफ्टिस्ट' (उग्र-वाटी)। हम मन्य में है ब्रोर ये टोनों हमारे हाथ है। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को मिला दे ब्रोर दोनों के सयोग से काम छे। उड़ीसा के जो लोग हमें पहुँचाने के लिए ब्राये है, उन्होंने हमारे साथ प्रेम का काम किया है ब्रोर आन्ब्र प्रान्त से हमारे स्वागत के लिए जो ब्राये हैं, वे भी प्रेम के काम की प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं।

#### प्रेम का शास्त्र

प्रेम तो दुनिया मे हे ही। उसना अनुभव हरएक मनुष्य को होता है। माता अपने बच्चे को दूव के साथ प्रेम की शिचा पिलाती है। पर उसके बावज़ढ़ दुनिया में प्रचोम, अशान्ति और भगड़े हैं। किन्तु इसका कारण यह नहीं कि दुनिया में प्रेम का अभाव है। बिल्क प्रेम प्रवाहित नहीं है—बहता हुआ नहीं है, वह रक गया है। जैने विसी डबरे (गड्दे) में पानी थम जाता है, तो उसमें कीड़े हो जाते हैं और जब भरना बहता है, तो उसमें स्वच्छ-निर्मल पानी रहता है, वैसे ही कुटुम्बी जनो का प्रेम कुटुम्ब में सीमित रहता है, तो वह गुराक्ष होने के बजाय दोपरूप हो जाता है। जाति का प्रेम भी जाति तक ही सीमित रहता है,

दूसरी जाति के लिए नहीं बहता, तो वह भी गुएरूप होने के बजाय दोपरूप ही हो जाता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है कि प्रेम से ही द्वेप पैदा होता है। कुछ, लोग 'स्वजन' कहते हैं और कुछ, 'परजन'। जहाँ यह भेद हुआ, वहीं द्वेप भी पैदा हो जाता है। वहाँ 'स्वजनों के प्रेम' का अर्थ 'परजनों का द्वेप' होता है। इसलिए द्वेप मिटाने के लिए प्रेम 'बढाने' की बात हम नहीं करते। दुनिया में प्रेम तो मौजूह है ही, पर उसे व्यापक करने का सवाल है।

भारत एक हुआ, तब उसे आजाटी हासिल हुई। हम सब होगों के मन में 'हम सब भारतीय है' ऐसी व्यापक प्रीति उत्पन्न हुई और उसके परिणामस्वरूप भारत स्वतन्त्र हुआ। पर अब यह भारतीयता अगर सीमित रह जायगी, तो वह भी दोप में परिणत हो जायगी। इसलिए अब 'भारतीयता' की परिणित 'मानवता' में होनी चाहिए। भृदान उसीका एक अग है। भृदान में जो प्रक्रिया है, वह सिर्फ प्रेम की प्रक्रिया है। जहाँ अभी आम-दान मिला, वहाँ के लोगों ने क्या किया है यही कि जो प्रेम वे कुडुम्ब में अनुभव करते थे, उसे व्यापक बना दिया—फैला दिया। प्रेम व्यापक होता है, तो उसमें दोप नहीं रह सकता, गुण ही बुद्धिगत होता है।

### प्रान्तो की पुनर्चना दिलो के विभाजनार्थ नहीं

श्रभी हम एक सीमा-रेखा पर है। कहते हैं, उघर श्रान्त्र है, तो इघर उड़ीसा। श्रत्र प्रान्त-पुनर्रचना-सिमित ने भी कुछ प्रान्तों का विभाजन सुभाया है। पर यह कोई दिलों के टुकड़े करने के लिए नहीं सुभाया, साधारण व्यवस्था के लिए किया है। हम सबको यह महसूस होना चाहिए कि हम दुनिया के नाग रिक है श्रीर दुनिया के नागरिक होते हुए श्रीर सत्र कुछ है। साधारण जनता की भाषा में श्रगर स्थानीय राज-कारोबार चलता है, तो जनता को सुविधा होती है। श्रगर स्थानीय भाषा में व्यवहार न चला, तो वह स्वराज्य हो ही नहीं सकता। इस वास्ते सहूलियत के लिए प्रान्तों की पुनर्रचना करने जा रहे है। किन्तु यदि उसका परिणाम यह हो कि एक बार स्वराज्य-प्राप्ति के श्रान्दोलन में 'भारतीय' वन जाने के बाद श्रव हम उसके वदले छोटे या प्रान्तीय वनते हैं, तो इसके मानी है, हमने वहुत कुछ खोया ही है।

### प्रेम को आत्महत्या मत करने दीजिये

यह प्रामदान हमे मिला हे, तो यहाँ की जमीन भी सहूलियत के लिए, पिनार के हिसान में हम बॉटते हैं। जैसे, किसी गाँव में ग्रगर पाँच मी एऊड़ हो, तो उस गाँव में पिनार के हिसान से किसीको पाँच एऊड़ या किसीनो दस एकड़ जमीन मिछेगी। लेकिन वे यह न समफोंगे कि यह पाँच या दस एकड़ जमीन मेरी है। वे तो यही कहेंगे कि हमारे गाँव की कुल पाँच सौ एकड़ जमीन हमारी है। उस पाँच-दस एकड़ की मालिकयत उसे नहीं दी गयी। इसी तरह प्रान्त की पुनर्रचना यदि भापा के श्रानुसार होती है, तो वह सहूलियत के लिए ही होती है। ऐसे ही धर्म के भी मेद होते हैं। किन्तु वे मिन्न-भिन्न प्रकार की उपासनाग्रो की सहूलियत के ही लिए होते हैं। लेकिन यदि वर्म-प्रेम, भापा प्रेम, जाति-प्रेम श्रादि का श्रर्थ यह हो कि हम एक-दूसरे से श्रालग हो गये, तो हमने श्रपना गला ही काट लिया श्रीर प्रेम ने श्रात्महत्या कर ली, ऐसा समफना चाहिए। श्रीर नहाँ प्रेम श्रात्महत्या कर लेता है, वहीं ह्रेप का जन्म होता है। इसलिए हम लोगों को बहुत साववान रहना है। प्रेम सकुचित न वने, यह कोशिश करनी है।

#### विविधता में एकता का सगीत

हम तो सब प्रकार के वर्ग-भेट मिटाना चाहते हैं, सब प्रकार की मालिकयत मिटाना चाहते हैं। हम भाई-भाई और सेवक के नाते दुनिया में रहना चाहते हैं। इसिलिए किमी प्रकार के दूसरे-तीसरे भेट हम अपने रास्ते में न आने देंगे। हमसे कहा गया कि 'ये भाई, जो तेलुगु में अनुवाट कर रहे हैं, नास्तिक है।' अब कीन नास्तिक है और कौन आस्तिक, यह भगवान् ही जाने। बहुत-से लोग भगवान् का नाम लेते हे, पर काम गलत करते हैं। कुछ लोग भगवान् का नाम न लेकर भी अच्छा ही काम करते हैं और वे हमारे माथी वन जाते हैं। भगवान् का नाम तो बहुत व्यापक है। उनके नाम पर अगर हम कराड़े करते हें, तो हमने उमे पहचाना ही नहीं! 'अस्ति' भी उसका नाम है और 'नास्ति' भी। 'सत्' भी उसका नाम है और 'नास्ति' से हो सकते हैं, 'नास्तिक भक्त'। दोनो भक्त हो सकते हैं, 'नास्तिक भक्त'। दोनो भक्त हो सकते हैं,

यशर्ते दोनो मानव-धर्म को पहचानते हो। टोनो ग्रमक्त हो सकते है, ग्रगर टोनों मानव-धर्म को छोड़ते हैं। तो, ये जो तत्त्वज्ञान के भेद है, वे भी हमारे मार्ग में वाधक न होने चाहिए। ग्रास्तिक मक्तों में भी कोई राम-मक्त होता है, कोई क्रष्ण-मक्त, तो कोई शिव-मक्त या शैव। वैष्णवा में भी कोई ग्राहेती होते है, कोई होती, तो कोई विशिष्ट ग्राहेती। मनुष्यों म कोई काले, पीले, नीले तथा गोरे होते है। लेकिन यह तो दुनिया की विविधता है ग्रीर विविधता से ही सगीत बनता है। ग्रगर हममें ग्रक्ल न हो, तो विविधता से कलह होता है ग्रीर विसवाद पैदा होता है। इसिलए हममें ऐसी बुद्धि हो कि मुख्य वस्तु क्या है, यह हम पहचानें ग्रीर गीण वस्तु को महत्त्व न दें। मुख्य वस्तु है, विश्वक्यापक प्रेम!

उत्कल-श्रान्ध्र सीमा १-१०-'५५

# मुभे हर शख्स की शक्ति चाहिए

₹:

मैंने नजर डाली, तो चारो श्रोर छोटे-बड़े पहाड़ दीख पडे। मन मे विचार श्राया, आखिर ये सारे पहाड क्या करते है १ ये श्रपने पाम कोई भी चीज नहीं रखते। श्राधिक से श्रिधिक बारिश पहाडो पर ही होती है, लेकिन वह सारा-का-सारा पानी पहाड ढुलका देते है—निदयाँ बहती है। जिन पर परमेश्वर की कृपा होती है, उनका धर्म इन्हीं पहाडो जैसा होता है। श्रात जिनके पास श्रिधक बुद्धि हो श्रोर जिन्हे श्रिधिक शक्ति मिली हो, उनका कर्तव्य है कि श्रपनी बुद्धि श्रीर शक्ति दूसरों को दे। इस तरह जो करते है, उन्हींकी ऊँचाई शोभा देती है। श्रार ये पहाड सारा पानी श्रपने मीतर रख लेते, तो हम लोगो को इनसे द्वेप होने लगता श्रीर फिर हम इन्हें खोद-खोदकर पानी निकालते। छेकिन ये पहाड श्रपनी ऊँचाई का लाम हमें देते है, इसीलिए इनके दर्शन से हमारे मन में श्रानद होता है। श्राज यह हमारे सामने बड़ा रमणीय दृश्य है। हमें इतना ही सूक्ता है कि श्राध्र के लोग ऐसा दृश्य सतत देखते है, तो इनमें भी ऐसी ही ऊँचाई होनी चाहिए।

### पहाडो से शिचा

हमने कोरापुट ( उत्कल ) में देखा, वहाँवालों में त्राम देने में जरा भी िक्सिक नहीं दिखाई दी। वहाँ छह सौ प्रामदान मिले, इससे श्रविक इसलिए नहीं मिले कि हम वहाँ ज्यादा घूमे नहीं । हम सोचने छगे कि इतना ग्रौदार्य उन्हें क्सिने सिखाया <sup>१</sup> उत्तर मिला, ये पहाडो की सिबिब में रहते है, जहाँ से निवम बहती है, इसीलिए उनके हृदय भी ऐसे प्रवाही, उन्नत श्रीर उदार बनते है। ऋपि से पूछा गया कि ब्राह्मण कहाँ पैदा होते हैं—यह 'ब्राह्मण' शब्द जैसे ब्रर्वाचीन भापा में जाति-वाचक है, वैसा नहीं, क्योंकि जातिवाटी ब्राह्म कहाँ पैटा होते है, यह ऋषि को मालूम नहीं। इसकी क्लपना में तो वह उदार ब्राह्मण है, जिसके मन में सनके लिए उदारता ही है-वह श्रद्धितीय, महाजानी श्रीर श्रीटार्य की मृति कहाँ पैदा होती है १ इसका उत्तर ऋषि ने दिया . "उपहरे गिरीणा, सगमे च नटीनाम्, विया विशो श्रजायत ।" याने पहाडो की सन्निवि में ग्रीर जहाँ निवयों का संगम है, वहाँ ब्राह्मरण पैदा होते हैं। पूछा जा सकता है कि पहाड़ों की सिविधि में तो हम जगली जानवर देखते हैं, फिर ऋषि कैसे कहता है कि ब्राह्मण तो पहाडो की सिविध में होते हैं १ लेकिन वात यह है कि वे व्यान से पैटा होते ह । वह व्यान जगल के जानवरों में नहीं होता । हम पहाड़ों का व्यान करते हैं, तो पहाडो की शक्ति हम मिलती है, वह हमारा गुरु वनता है। तो इनसे हमें जो शिचण मिला, उमे यहाँ बताया—पर्वत जितना देते है, उतना पाते है। इसलिए यदि मनुष्य के हृदय में उदारता होगी, तो उनका जीवन भी सपन्न होगा।

#### डवारता ही 'अपरिग्रह'

'उदारता' को ही 'श्रपरिग्रह' कहते है, पर लोग श्रपरिग्रह का दूसरा ही श्रर्थ समभते हैं । वे मानते हैं कि अपरिग्रह से दाग्द्रिय श्राता है, किन्तु ऐसी वात नहीं । वास्तव में अपरिग्रह का श्रर्थ है, परिग्रह हाथ में आतान श्राया, फौगन उसे दूसरे के पास भेज देना । लच्मी जहाँ प्रवाहित रहती है, वहाँ श्रपरिग्रह भी रहता है । श्राप खूच पैदा कीजिये, हमें कोई हर्ज नहीं । खुद उपनिपद के ऋषि, जो ग्रपरिग्रह के आचार्य है, कहते हैं "अन्न बहु दुर्चात तद् वतम् ।" याने ग्रन्न बहुत पैदा करना चाहिए, ऐसा वत ले लो। िक्तु वह ग्रन्न सतत दूसरो के पास पहुँच जाना चाहिए। धन को 'द्रव्य' वा रूप होना चाहिए। 'द्रव्य' याने दौडनेवाला, हृत होनेवाला या प्रवाहित होनेवाला। ग्रगर वह एक जगह रहे, तो 'धन' कहलायेगा ग्रीर वह बहता रहेगा, तो 'द्रव्य'। द्रव्य तो खूब होना चाहिए। पानी सतत बहता रहता है, तो स्वच्छ-निर्मल रहता है। मतलब भृदान का साग सदेश हमे वे पहाड दे रहे है।

## भारत-भूमि अन्वर्थक बने

हम चाहते हैं कि भारत-भूमि सचमुच भारत-भूमि वने। 'भारत भूमि' का ग्रार्थ ही यह है कि जो सबका भरण-पोपण करे। ग्राज तक हिन्दुस्तान की भूमि ने बाहर से ग्रानेवाली पचासो कीमो का भरण-पोपण किया है। हम चाहते हैं कि भरत-भूमि का हरएक शख्त यह बत ले कि हम खूब उत्पादन करेंगे। हमें भगवान् ने दो हाथ क्यो दिये हैं है इमीलिए कि एक हाथ से जहाँ लिया, वहीं दूसरे हाथ से देना चाहिए। ग्रागर लेना-ही-लेना होता, तो एक ही हाथ काफी होता। हम उम्मीद करते हैं कि हिन्दुस्तान में इतना ग्रान्न पैदा हो कि दूसरे भूखें देशों को हम मुफ्त में खिलायें। ग्राज तो हमें ही मुश्किल से खाना मिलता है। ग्रागर हम ग्रापरिग्रह का बत लेगे, तो हमारा वैभव ग्रीर लच्मी बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि ग्राप सारे लच्मीवान् बने।

### वावा सभीके हृदय की बोलता है

यह छोटा सा गाँव है, लेभिन बहुत सारे लोग इक्टे हुए हैं, यह क्या वात है १ क्योंकि ग्राप लोगों के हृदय में विश्वास पैदा हुग्रा है कि यह बाबा जो ग्राया है, वह हमें लद्मीवान् बनायेगा। हम जानते है कि इस सभा में पचासो भूमि हीन ग्राये है ग्रीर वे इसी ग्राणा से ग्राये हे कि हमारी बात बाबा के मुँह से बोली जा रही है। बाबा तो चुनाव में खडा नहीं हुग्रा। उन लोगों ने उसे चुना भी नहीं। लेकिन वह जो बात रखता है, वह हमारी बात है, ऐसा ये लोग महसूस करते है। मुभे खुशी है कि सिर्फ भूमिहीन नहीं, बिल्क भूमिवान् ग्रीर श्रीमान् भी समभतें है कि बाबा हमारी बात बोलता है। याने दान ग्रादि की जो बात हम कहते है, उससे न सिर्फ गरीबों को, बिल्क हिन्दुम्तान के श्रीमानों को भी समाधान होता है कि बाबा हमारे हृदय की बात बोल रहा है।

हिन्दुस्तान के बाहर के लोगों को लगता है कि यह बाबा मॉगता फिरता है, तो लोग कैसे देते हैं ? हिन्दुस्तान के लोग इमीलिए देते ह कि उन्हें खुशी होती है। लोग पूछुंगे कि इतना आप भारत का गौरव गाते हैं, तो किनने लोगों ने आपको दिया ? हम कहते हैं कि जितने लोगों के पास हम पहुँचे, उतने लोगों ने दिया। हम सब लोगों के पास पहुँचे हो कहाँ हैं ? हमारा विश्वास है कि यह मदेश अगर हिन्दुस्तान के कोने कोने में पहुँच जाय, तो जैसे चार महीने में कुल हिन्दुस्तान में बारिश होती है, वैमे ही चार महीने में कुल हिन्दुस्तान में बारिश होती है, वैमे ही चार महीने में कुल हिन्दुस्तान में पाँच करोंड एकड जमीन हासिल होगी। बात सिर्फ यहाँ रुकी हुई है कि लोगों के पास पहुँचना बाकी है।

### मुमे हर शख्स की शक्ति चाहिए।

जिस विश्वास से तेलगाना में भूदान का ग्रारम्भ हुग्रा, उसमें शंका का स्थान था। मेरे मन में इतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन जो ग्रादेश मिला, वह स्पट था। मैं नहीं कह सनता कि वह विचार मेंग था। इमीलिए मैंने कहा कि मुक्ते ग्रादेश मिला था। मेरे मन में तो किक्क थी, हिचक थी। लेकिन दिन-व-दिन सिद्ध हुग्रा कि जिसने ग्रादेश दिया, उसने सभी वाते हमारे सामने रखीं ग्रीर मैंने तो श्रद्धा रखकर ही काम किया। लेकिन में विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि भारत का हृदय पूर्ण-कुभ है। वह पूर्ण भरा है। मुक्ते उम्मीद है कि जितनी उदारता को आशा मेंने ग्रापसे रखी है, उतनी ग्राप ग्रवश्य दिखायेंगे। में मिर्फ भ्दान के लिए नहीं ग्राया, मुक्ते हर शख्स की शक्ति चाहिए। जिसके पाम जो हो, वह चाहिए। यह गलतफहमी न रहे कि हम सिर्फ भूमि माँगते है। ग्रापको ग्रापनी सपित्त ग्रीर ग्रापने ग्रापने ग्रापनी सपित्त ग्रीर ग्रापने ग्रापने ग्रापनी सपित्त ग्रीर ग्रापने ग्रापनी है। ग्रापने ग्रापनी सपित्त ग्रीर ग्रापने ग्रापने ग्रापनी है श्रीर हो ही रहना है।

वातीली (श्रीकाकुलम् ) १-१०-<sup>१</sup>५५ त्राज का दिन एक महापुरुप का जन्म-दिन है। हम सब महात्मा गावी का नाम बड़े प्रेम से लेते है। महात्माजी तर रोज स्थितप्रज के श्लोक, जानी के लच्चण बोलते थे। हम लोगों को लगता है कि महात्मा गावी स्थितप्रज थे, पर वे कहते कि 'मं जानी नहीं, जानियों का दास हूँ। मे जानियों की राह पर पीछे-पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ।'

### महात्मा ' विश्व-च्यापक प्रेमी

हम उन्हें 'महात्मा' कहते थे, लेकिन वे खुर को एक वन्चे से भी छोटा सम भते ग्रोर वन्चे-उन्चे की कद्र करते थे। वे प्रेम से किनने भरे थे, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। भला माता के प्रेम का वर्णन वालक केमे कर सकता है १ हर-एक वच्चा कहता है कि मेरी माता मुभ पर ज्यादा प्रेम करती है। किसी माता के पाँच लड़के हो, तो पाँचो समभते हे कि माँ का सरसे ज्यादा प्रेम मुभ पर ही है। इसी तक्ट हम जहाँ जाते हैं, वहीं महात्माजी के बारे मे यही सुनते हैं। ग्रान्ध्र प्रदेशावाले कहते हैं कि महात्माजी का वहुत प्रिय प्रदेश था। उधर उडीसावाले कहते हैं कि महात्माजी का हम पर सनसे ज्यादा प्रेम-प्यार था। निदारवाले भी यही कहते है। इस तरह हर प्रान्तवाले यही कहते सुनाई देते हैं। इस प्रकार जिसका प्रेम व्यापक हुग्रा हो, वही 'महात्मा' कहलाता है। थो तो आत्मा न तो महान् होती है श्रीर न छोटी। वह विश्व-व्यापक होती है, उससे तुलना नहीं हो सकती। फिर भी हम तुलना करते ग्रीर किसीको महात्मा कहते हैं।

इसिलए महातमा का द्यर्थ इतना ही है कि उसके हृदय में सारी दुनिया के लिए प्रेम भरा रहता है। भगवान् ने सक्ते हृदय में प्रेम दिया है। हर घर की माता प्रेम की मूर्ति है। बचपन में माता ने हमें दूध के साथ प्रेम पिलाया था। प्रेम से सुख होता है। माँ बच्चे के लिए तकलीफ उठाती है। बच्चा बीमार हो, तो रातभर जागती है द्यौर उसके लिए सब कुछ चिन्तन करती है, लेकिन

उस तकलीफ में उसे ग्रानन्द ही होता है। यह प्रेम का ग्रानुभव हरएक माता को हरएक घर में होता है। हम इसी प्रेम को फैलाना है, व्यापक बनाना है। ग्रागर हमारा प्रेम फैल जाय, तो ग्रानन्द भी बढ़ेगा। पाँचो बच्चो की माता को प्रेम का कितना ग्रानुभव होता ग्रोर क्तितना ग्रानन्द मिलता है। ग्रागर माँ को यह लगे कि हिनया में जितने बच्चे है, सब मेरे है, तो उसका ग्रानन्द कितना बढ़ेगा? महात्मा गावी इसी तरह के थे।

### मानव-प्रेमी ही ईश्वर-भक्त

हमने श्रपनो श्रॉखो गाबीजी का दर्शन किया ग्रौर उनकी राह पर चलने की कोशिश की। उन्हें गये ग्राज सात-ग्राठ साल हो गये, फिर भी ग्राज उनका जन्म-दिवस मना रहे है। महापुरप कभी मरते नहीं, वे हम लोगो के हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं । जब वे शरीर में रहते हैं, तब छोटे होते हे ग्रीर जर शरीर छोड देते है, तो बहुत बड़े बन जाते है। महात्माजी जब शरीर म ये, तब छोटे महात्मा थे, लेक्नि शरीर छोडने के बाद वे महान महात्मा हो गये हैं। वे हम सत्रमी हिलाते है, प्रेरणा देते है। हम उनका स्मग्ण इमीलिए करते हैं कि उनकी राह पर चले । उन्होंने हमें सिखाया था कि सब पर प्रेम करो, ऊँच-नीच भाव भूल जाग्रो, छुत प्रछूत का भेट गलत है। यह भेट ईश्वर ने पैटा नहीं किया। जाति-भेट, धर्म-भेद ग्राटि सारे भेट मनुष्य ने बनाये हैं। परमेश्वर ने तो हम सबको मानव बनाया है, ग्रात-हम मानव के नाते एक दूसरे पर प्रेम करें । इस तरह एक दूसरे पर प्रेम करनेवाले ही ईश्वर को मानते है। फिर चाहे वे ईश्वर का नाम न ले, तो भी ईश्वर के भक्त है। जो ग्रापने भाइयो पर प्रेम नहीं करते, वे ईश्वर के भक्त नहीं, चाहे वे राम-राम, क्राण क्राण बोलते हो । हमने यही समका है कि महात्मा गांधी ने हम यह विचार दिया है।

यह कोई नया उपदेश नहीं, पुराना ही है। सब वर्म-मन्थों ने यही उपदेश दिया है।ईसामसीह ने यही मिखाया है। बुद्ध भगवान् यही कहते गये ग्रीर हमारे ऋषियों ने भी यही सिखाया। भक्त-मडली ने यही घोप जगाया। लेकिन हमने गाधीजी के जीवन में यह चीज देखी। वे ग्रापने सब भाइयों के साथ एकरूप हो गये थे। उनके प्रेम में कोई सीमा या भेट नहीं था। यह चरित्र हमने ग्रापनी ग्रांखों से देखा है।

### हर कोई अपना प्रेमदान दे

गाधीजी ने हमं जो व्यापक प्रेम का विचार दिया, उस पर हमें चलना चाहिए। इसलिए उनके जाने के बाद हमने तय किया कि हम यही विचार सबसे समकायेंगे। इसीके प्रचार के लिए हम पैटल घृम रहे है। मनुष्य को जब एक विचार मिलता है, तब उसके प्रचार का ग्रावेश ग्रा जाता है। हमें एक विचार मिला है, इसलिए हमारे पॉव कक नहीं सकते। इसीलिए हम साढे चार साल से घृम रहे है, तो भी हमें कोई थकान नहीं ग्रायी: बल्क हमारा उत्साह दिन-ब-दिन बढ रहा है। ऊपर से बारिश बरसती है, तो हमें मुख होता है। खूब ठड पड़ती है, तो हमें ग्रानन्द होता है। कड़ी घृप में घृमते है, तो हमें खुशी होती है क्योंकि हमें एक विचार लोगों के पास पहुँचाना है। वह प्रेम का विचार है। ग्राज कुछ गॉववाले हमारे पास जमीन देने के लिए ग्राये थे। बारिश बरस रही थी, तो भी वे ग्राये ग्रीम से ग्रापनी जमीन का हिस्सा देकर चले गये। इसी तरह हम चाहते हैं कि हर कोई ग्रापना प्रेमदान दे।

### लोभासुर को खतम करे

जिसके पास जमीन हो, वह जमीन दे, जिसके पास सपत्ति हो, वह सपित दें; जिसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि दे ग्रीर जिमके पास शक्ति हो, वह शक्ति दे। नान रिलये कि देनेवाले 'देव' बनते हैं ग्रीर ग्रपने पास रख लेते हें, वे राज्य । हमें इस लोभरूपी राज्य के वश होना नहीं है। यह लोभासुर बड़ा भयानक है। रावण के दस सिर थे। लेकिन लोभासुर के सहस्र सिर होते है। याने मनुष्य को हजारों प्रकार का लोभ होता है। हमें उस लोभासुर को खतम ही करना चाहिए।

### **उदार आध-िनवासियो से आशा**!

मुक्ते खुराी हो रही है कि लोग खुद होकर हमारे पास दान देने के लिए त्र्याते हैं। हमारा विश्वास है कि इस उदार ग्राध-देश में कोई ऐसा न रहेगा,

: 8:

नो नहीं देगा। हमें आज की सभा देख ग्रीर विश्वाम हो गया है। खासक यहाँ जिन भाइयों ने, बहनों ने और बच्चों ने मीन रखा, वे सब कुछ दे सकते हैं। मीन रखनेवाले स्थिर-बुद्धि होते हैं, जो स्थितप्रज की राह पर चल सकते हैं। वे ग्रपनी ग्रान्मा को व्यापक बना सकते ग्रीर ग्रपने पड़ोसी के लिए ग्रपनी चीजे ख़ुशी में दे सकते हैं। हमें यह मदेश घर घर और गाँव-गाँव पहुँचानेवाले सच्चे जन-मेवक चाहिए। जहाँ लोगों के कान में विचार जायगा, बहाँ उनके हाथ को सहज ही प्रेरणा होगी।

भामिनी ( श्रीकाङ्गलम् ) २-१०-'५५

# संयम की शिक्षा से ही शान्ति, वन्द्क से नही

हमने देखा, हमारी सभा में सब लोग बहुत शाति रखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं व्यवस्थापक, जो सब विगाड़ते हैं। वे दूसरों को बैठाने की अन में खुट नहीं बेठते, दूसरों को शात रखने की कोशिश में खुट शांति खोते हैं।

### व्यवस्थापक ही अव्यवस्था के सर्जक

दुनियाभर में जितनी गडगड़ और श्रशांति है, उसका मुख्य कारण ये व्यवस्थापक लोग है। कुछ व्यवस्थापक होते हैं राज्यक्तां, कुछ श्रधिकारीगण, कुछ पुलिस श्रीर लश्कर, तो कुछ वकील और न्यापाधीश। इस तग्ह तरह-तग्ह के व्यवस्थापक होते हैं। कुछ वामिक व्यवस्थापक भी हुश्रा करते हे, जो 'पुगेहित' कहलाते हैं। इन्हीं सब व्यवस्थापकों के कारण श्राज दुनिया अव्यवस्थित बनी है। ये लोग कृपा कर श्रपना-श्रपना कर्तव्य करते रहे, तो दुनिया का भला होगा। बहुतों को लगता है कि श्रगर पुलिस न हो, तो न मालूम क्या-क्या गडवड़ होगी १ पर यह प्रयोग करके देखने की बात है। खेर, श्रपने देश में पुलिस है भी कितनी। देशभर में पाँच लाख गाँव है, पर क्या हर गाँव के लिए पुलिस है १ लेकिन लोग पुलिस का श्राधार समक्षते श्रीर मानते हे कि उसके कारण ब्यवस्था रहती है। फिर ये पुलिस भी होते कीन है १ अगर दुनिया के जानियों

फो चुन-चुनकर पुलिस बनाया जाता, तो हम कुछ समक भी सकते। लेकिन लश्कर में तो वह भर्ती किया जाता है, जिसकी छाती छत्तीस इख्च हो। कोई सद्गुरण या सजनता देखकर पुलिस नहीं बनाया जाता। ऐसे लोगो के ग्राधार पर शान्ति नहीं रह सकती।

### शान्ति के लिए संयम का शिचण आवश्यक

स्वराज्य के अन्दर कई बार गोलीबार हुआ और उसका बचाव भी होता रहता है। इस पर पूछा जा सकता है कि क्या शान्ति-स्थापना का साधन बन्दूक है अगर बन्दूक ही शाित-स्थापना का साधन हो, तो फिर दुनिया में पुलिस-ही-पुलिस चाहिए। फिर शिचा-विभाग की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत ही नहीं, क्यों के जानदाता पुलिस जो बैठे हैं। बात यह है कि यह हम लोगों का बहुत बड़ा अम है। सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं, दुनियाभर में यह अम फैला है। इसीलिए हमने सत्ता का बोभ सिर पर उठाया। कहीं भी स्वतन्त्रता नहीं है। 'स्वतन्त्रता' का अर्थ तो यह होगा कि जहाँ हर मनुष्य अपने पर कब्जा या काबू रखे, जहाँ हर मनुष्य स्थमशील हो। इसके लिए शिचा का खूब प्रचार करना चाहिए। जािनयों को घूमते रहना चाहिए। गाँव-गाँव जाकर लोगों के पास जान पहुँचाना चािहए। आज तो जािनयों की वनती है। युनिवर्तिटी और जािनयों के पास कोई जाय, तो फीस के बिना जान नहीं मिलता। इस तरह जहाँ रकावट हो, वहाँ दुनिया जानी कैसे बनेगी होना तो यह चािहए कि पुलिस के बदले जानी लोग गाँव-गाँव घूमे। जािनयों का कर्तव्य है कि लोगों के पास वे स्वय पहुँचें। तभी समाज-रचना अच्छी बनेगी और लोग जानी होगे।

### दूसरो पर नहीं, स्वय पर अंकुश रखो

त्राज सारी दुनिया में लश्कर का बोलबाला है। शस्त्रास्त्र-सभार बढ रहा है। ऐटम और हाइड्रोजन तक बात त्रायी है। इसीके जरिये दुनिया में शान्ति होगी, यह भ्रम फैला है। किन्तु इस भ्रम से सारी दुनिया को मुक्त होना ही पड़ेगा। हमें हरएक को यह समभाना होगा कि त्रापने पर अकुश रखों ग्रीर दूसरों पर श्रंकुश रखने की बात छोड़ दो। ग्रागर हम अपने पर अकुश रखते हैं, तो

उसका परिणाम सारी दुनिया पर हो सकता है। यह तालीम तो बच्चों को दी जा सकतो है। हर घर मे यह तालीम देनी चाहिए। जैसे हर मनुष्य को खाना ग्रीर हवा चाहिए, वसे ही जान भी चाहिए। जो चीज सब लोगों के लिए है ग्रीर सब लोगों को चाहिए, वह खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए पैसे की जरूरत न होनी चाहिए। जैसे हवा मुफ्त मिलती है, वैसे जान भी मुफ्त मिलना चाहिए। हवा के लिए हमें श्रीकाकुलम् या विशाखपत्तनम् नहीं जाना पडता, फिर जान हासिल करने के लिए भी हमें कहीं जाने की जरूरत न पडनी चाहिए। गाँव मे ही जान मिलो, ऐसी योजना होनी चाहिए।

ग्राज गज्यकर्ता गाँव-गाँव में ज्ञान पहुँचाने की योजना करने के वजाय सेना पहुँचाने की योजना करते हैं। वे कान्त, अदालत ग्रौर दएड का वल रखते ग्रौर उसके ग्राचार पर दुनिया में शान्ति रखना चाहते हैं। परिणामस्वरूप दुनिया में ग्रशान्ति ही होती हैं। हम समक्षते हैं कि इन दिनो शान्ति का जितना जप होता है, उतना कभी नहीं होता होगा। हम धर्म-कार्य के ग्रुरू में ग्रौर ग्रात में 'शान्तिः शान्तिः' कहते थे, लेकिन ग्राज तो शान्ति का उच्चारण ग्रशान्ति के लिए, युद्ध के काम में, ग्रवम के काम में होता है। देश देश के नेता शान्ति की वात करते हैं, लेकिन उनका विश्वास दग्रव में ही है। वे समक्षते हैं कि लोगो पर दग्रव रखेगे, तो शान्ति होगी। हम जानते हैं, हमने जितनी शान्ति अपनी सभा में रखी, पुलिस रखने ग्रौर लोगो को उड़ो का डर दिखाने पर उससे ज्यादा शान्ति यहाँ रहती। स्व लोग शान्त बैठते। लेकिन वह मानसिक शान्ति नहीं, बाहरी शान्ति होती, वह जिन्दा शान्ति नहीं, श्मशान शान्ति होती।

हमने हमेशा देखा है कि यह व्यवस्थापक-वर्ग अव्यवस्था करता है। पुलिम के कारण अशान्ति बटती है। न्यायाबीश अन्याय बढाते है। वकीलों ने असत्य का ज्यादा-में ज्यादा प्रचार किया है। वकील लोग हमें माफ करें, वकील-वर्ग सत्य-शोबन के लिए खड़ा किया है। लेकिन उन लोगों ने ही दुनिया में असत्य बढाने का काम किया है। व्यापारी लोग व्यवस्था करने की जमात है। सबको सामान ठीक दग से मिले, इसकी व्यवस्था और चिन्ता वे करते हैं। लेकिन लोगों की इस तरह सेवा करने के बजाय वे लूटने का काम करते हैं। हरएक से कुछ- न-कुछ छीनना चाहते हैं । व्यापारी तो किसानो के सेवक है, लेकिन किसान दिर है और उनके सेवक श्रीमान् । एक किसान एक चीज पैदा करता है, तो दूसरा किसान दूसरी चीज । इधर की चीज उधर पहुँचाना और उधर की चीज इधर पहुँचाना, यह व्यापारी का काम है । अगर हमारे देश के किसान गरीब है, तो व्यापारी श्रीमान् नहीं हो सकते । लेकिन व्यवस्था और सेवा के नाम पर ऐसी अव्यवस्था पैदा की जाती और लोगो को लूटा जाता है । इस पर रोक लगाये विना शान्ति हो नहीं सकती ।

नरसन्नापेट स-१०-<sup>१</sup>५५

# शासन-मुंक्ति की श्रोर जाने का कार्यक्रम

: 4:

हमारे देश को दीर्घ प्रयत्न के बाद स्वाधीनता प्राप्त हुई है। आजादी की लडाई दूसरे देशों में भी लड़ी गयी। इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, यह भी सब लोग जानते हैं। श्रदाः इसमें हमारे देश की कोई विशेषता नहीं। फिर भी इस देश की श्राजादी की लड़ाई एक विशेष दग से लड़ी गयी। दुनिया के इतिहास में यह बात गौरव के साथ लिखी जायगी। यही देश था, जहाँ श्राजादी के लिए शातिमय साधनों का श्राग्रह रखा गया। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने र्पूर्ण शाति का श्रनुसरण किया, फिर भी हमारे नेताश्रों का यही श्राग्रह रहा शाति के तरीके से ही लडाई हो। श्रीर कुल देश ने दूध-फूटा ही क्यों न हो, शाति का प्रयत्न किया। उसीके परिणामस्वरूप इस देश को श्राजादी प्राप्त हुई। हम यह भी दावा नहीं करते कि हम लोगों के प्रयत्न से ही श्राजादी मिली। यह श्रहकार रखने की गुजाइश भी नहीं श्रीर उसे हम लाभदायी भी नहीं समक्षते। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की प्राप्ति में दुनिया की ताकतों का भी योग है। दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसके कारण अग्रेजों को इस देश को श्रपने हाथ में ज्यादा दिन रखना कठिन था। फिर भी यह मानना होगा कि उसके साथ साथ यहाँ भी कुछ प्रयत्न किया गया और उसका बहुत ही

सुदर ग्रसर इस देश के इतिहास पर हुग्रा। यहाँ यह भी देखने को मिला कि जिम देश के साथ हमारा भगडा था, उमके साथ स्नेह-सबब बना रहा। इसमें जितना भारत का गौरव है, उतना ही इग्लैंड का भी, यह हम जानते है। ऐसे एक विशोप तरीके से यहाँ की लड़ाई लड़ी गयी, इसलिए हमारे देश से बाहर की दुनिया कुछ ग्रपेचा रखती है ग्रीर इस देश की ग्रावाज ग्राज दुनिया में बुलद है। हमारे पास कोई विशेप सेना शक्ति नहीं, कुछ सपित भी प्यादा नहीं। फिर भी जो कुछ ग्रसर इस देश का दुनिया पर होता है, इसका कारण हमारे साबन है, जिससे इस देश की ग्राजादी की लड़ाई लड़ी गयी। इसलिए हम पर एक विशेप जिस्मेवारी ग्राती है, हमें उस जिस्मेवारी की गभीरता महम्म करनी चाहिए।

### आत्मज्ञान और विज्ञान

हम समभाना चाहिए कि हमारा देश वच्चा नहीं, दस हजार साल का अनु-भवी पुराना देश है। में कभी ख्रात्मा का वर्णन पढता हूँ, ता उसमें सुभे इस देश का वर्णन दीख पडता है। "नित्य शाश्वत अय पुराण"—यह नित्य श्रीर शाश्वत है, यह पुराण है। यह है ख्रात्मा का वर्णन श्रीर यही लागू होता है भारतवर्ष को। भारत के इतिहास में ही कुछ ऐसी विशेपता है, जिसके कारण दुनिया की नजर इम देश की ओर है। निस्सन्देह दो हजार साल में जो मौका हिंदुम्नान को नहीं मिला, वह आज मिला है। ख्रात्मजान की परपग इस देश में प्राचीन काल से थी।

ग्राय विज्ञान की शक्ति भी दुनिया में प्रकट हुई है। इयर भारत की इस प्राचीन ग्रात्मज्ञान-शक्ति ग्रौर विश्व की ग्रार्याचीन विज्ञान-शक्ति का योग हो रहा है। ज्ञान ग्रौर विज्ञान का जहाँ योग होता है, वहाँ सब तरह का च्लेम ग्रा जाता है। लेकिन वह च्लेम तब होता है, जब उन ज्ञान विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है।

#### भारत का व्यापक चितन

हिंदुस्तान मे ग्रावाज उठी है—'मानवता एक है।' हम वेट में पढते हे कि मानव का ग्रहण करों, बुडिमान् जन। मानवता का स्वीकार करों। 'प्रति

गृहीत मानवः सुमेधसः'—हे मेधावी जन! मानवता ग्रह्ण करो। इस तरह मानवता की महिमा इस देश ने गायी है। मानवता से कोई छोटी चीज इस देश की सस्कृति को मजूर नहीं। यहाँ के जानियों ने कोशिश की है कि मानवता से भी ज्यादा व्यापक हम बन सके, तो बने। इसीलिए हमने यहाँ के समाज में गायों को भी स्थान दे दिया। में बहुत वार समकाता हूँ कि हिंदुस्तान में ग्रपना समाजवाद चलता है। इन दिनो पश्चिम में समाजवाद पैदा हुग्रा है, जिसे 'सोशिन्जिं (Socialism) कहते है। वह कहता है कि सभी मनुष्यों को समान ग्रिषकार है। किन्तु हिंदुस्तान का समाजवाद कहता है कि मानव-समाज में हम गो-वश को शामिल करते है ग्रीर जो रचा हम मानव को देंगे, वही गायों को भी देंगे। यह छोटी प्रतिज्ञा नहीं, बहुत विशाल समाजवाद है। इसके लिए हम लायक बने है, सो नहीं। उस लिहाज से हम तो विलकुल ही नालायक है। जहाँ हमें गायों और बैलों को भी रच्ला देना है और मानव के समान उन्हें भी मानना है, वहाँ हमें ग्रीर भी बहुत व्यापक बनना है। गायों का रचा-शास्त्र भी हमें पढ़ना होगा।

अवश्य ही आज यूरोप में गायों की हालत हमारे देश से कहीं अधिक अच्छी है, फिर भी मानना होगा कि हमारे समाज-शास्त्र में जो खूनी है, वह पश्चिम के समाज-शास्त्र में नहीं है। वहाँ जो सबसे श्रेष्ठ शब्द है, वह है 'ह्यूमिनिटी' (Humanity) याने 'मानवता'। किन्तु हमारे यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ शब्द है, वह है 'मूतदया'। हम जहाँ ''सर्व भूतिहते रताः'' कहते हैं, वहीं वे कहते हैं: 'ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दि ग्रेटेस्ट नंवर' (Greatest good of the greatest number) याने मानव-समाज के अधिक से अधिक हिस्से का भला। वे 'सर्वमानवोदय' भी नहीं चाहते। कहते हैं, 'अधिकतम मानवोदय' होना चाहिए, जब कि हम मानवता से भी व्यापक चीज मानते हैं। साराश, अवश्य ही आज हमारा आचरण बहुत गिरा हुआ है। सभव है कि पश्चिमी देशवासियों की तुलना में हम नीचे सात्रित हो, फिर भी जहाँ तक व्यापक चिंतन का ताल्लुक है, यहाँ का चिंतन बहुत व्यापक हुआ है याने हम मानवता से कम कभी नहीं सोचते।

### आज की द्यनीय द्शा

किन्तु त्र्याज इस देश में एक विचित्र दशा दील पडती है। यहाँ के लोग

श्रपने को विशिष्ट प्रातवाले समभते ह। कोई श्रपने को 'श्राव' समभता है, कोई 'कन्नड', तो कोई 'वगीय'। जिम देश के लोग श्रपने को "सोऽहम्" कहते थे, याने में वह हूँ, जो श्रत्यत व्यापक तच्य है— ऐसा मानते थे, उस देश के लोग श्रपने को जाति में ही सीमित मानते हैं। जो श्रपने को मानवता से भी श्रिषक व्यापक समभते थे, वे श्राज 'भारतीय' से भी श्रपने को कम समभते लगे। आज यह तमाशा दीख रहा है कि S. R ( (राज्यपुनरसगठन-श्रायोग) ने कुछ बाते प्रकट की, तो एक प्रदेश खुश है और दूसरा नाखुश है। एक बात में एक को आनन्द है, तो उसीमें दूसरे को दुःख। अगर ऐसी योजना है, तो वह सर्वादय योजना नहीं है। सभी बगाली गजी है कि 'मानभूम' का हिस्सा वगाल को मिले। याने कुल वगाल की एक राय है। उसमें काथेसी, कम्युनिस्ट, हिन्दूसभावादी, जनस्त्रों, समाजवादी, सभी इव गये। श्रगर उन लोगों को कहीं नाराजी है, तो वह इसी बात की है कि हमने जितना माँगा, उससे कम मिला। उबर कुल विहार इसलिए ह खी है कि 'मानभूम' का हिस्सा वगाल में जा रहा है। सचमुच इस समय देश की यह दशा अत्यन दयनीय है।

ग्राखिर मानभूम भारत में ही रहेगा। यह केरल एक ब्यावहारिक सवाल है, सहूलियतभर देखनी है। पर इसमें स्कृचित हृद्य दीख पड़ता है। इसिए हमें समक्तना चाहिए कि हम खतरे में है। यह ठीक है कि यह एक ब्यारहारिक विषय है। उसमें मतभेद हो जाते हे, तो परस्पर चर्चा कर फैसला कर लिया जाय। लेकिन एक दु खी हो, तो दूसरा फीरन सुखी, यह क्या बात है? इमना तो जगल में दर्शन होता है। शेर सुखी होता है, जब उसके हाथ में हिरन आता है। जिस समय वह बड़े प्रेम ग्रीर चाव से उसे खाने बैठता है, उसी समय हिरन आता है। जिस समय वह बड़े प्रेम ग्रीर चाव से उसे खाने बैठता है, उसी समय हिरन ग्रात्यत दुःखी होता है। ग्रार भेर के हाथों से क्हीं हिरन छुटककर छिप जाय, तो शेर दुःखों होता है ग्रीर हिरन को बड़ी ख़ुशी होती है। याने हिरन की ख़ुर्गा में शेर का दुःख ग्रीर भेर की ख़ुशी में हिरन का दुःख। यह मानवता नहीं, पगुता है। इसलिए हमें गहराई से ग्रपने देश के बारे में सोचना ग्रीर ग्रन्तमुंख होना चाहिए। ग्रार मतभेद है, तो परस्पर चर्चा चलनी चाहिए, एक दूसरे को समभाना चाहिए। ग्रार विश्वास न रहा, तो प्रेम दिखाकर ग्रलग भी रह

सकते हैं। परन्तु ऐसे सवालों में मनचोंभ की जरूरत नहीं है। ग्रगर इम इतने सकुचित वन गये, तो भारतीय के नाते हमारी ताकत न बढेगी।

हम कबूल करते है कि जहाँ भाषा के अनुसार प्रान्त-रचना होती है, वहाँ जनता को सहूलियत मिलती है। जन तक किमान की भाषा में राज्य का कारोनार नहीं होता, तब तक स्वराज्य का अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए भाषानुसार प्रान्त-रचना का हम बड़ा महत्त्व मानते है। लेकिन इसमें ज्यादा अभिमान की बात होने का मुख्य कारण हमारे देश द्वारा पश्चिमी देश की रचना का अनुकरण करना ही है, जो खतरनाक है।

### वहुसख्यक-अल्पसख्यक के भगड़े

हम लोगो ने यहाँ जो राज्य बनाया, उसका सविधान दूसरे देश के सविधान देख-देखकर बनाया। किन्तु उसमे सुधार करने की जलरत है या नहीं, यह सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है, इसिलए उसका बजन पार्लमेट पर पड़ेगा, यह खतरा छोटे प्रातगलों को मालूम होता है। इसका कारण यही है कि हमने 'मेजॉरिटी लॉ' (बहुसख्या का सिद्धान्त) मान ल्या। किन्तु हिन्दुस्तान की सम्यता तो ''पच बोले परमेश्वर'' थी। याने महत्त्व के विषयों में पाँचों की एक राय बनती है, तभी वह मानी जाती है। पर पाश्चात्यों ने एक नया प्रकार ग्रुक्त कर दिया, जिसके कारण दुनिया में अल्पसख्यक-बहुसख्यक (Minority-Majonity) के भगडे खड़े हुए। चार विरुद्ध एक, प्रस्ताव पास, तीन विरुद्ध हो, प्रस्ताव पास याने उन लोगा ने 'तीन बोले परमेश्वर, चार बोले परमेश्वर' शुक्त कर दिया। 'मेजॉरिटी' का यह कानून हमने गलत ढग से लागू किया, इसीलिए ये भगडे उठ खड़े हुए।

#### सत्ता का विभाजन हो

स्वराज्य के बाद इस देश में 'वेलफेयर स्टेट' (Welfare State) का प्रारम्म किया गया। इस 'वेलफेयर स्टेट' का ऋर्य है, अधिक-से-अधिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहेगी और वे लोगों का सारा जीवन नियन्त्रित करेंगे। कुल देश के भू लाख देहातों की योजना दिल्छी में बनेगी। जीवन के जितने अग्र-प्रत्यग है,

त्समी विपर्नो म दिल्ली मे बात तम होगी। समाज मे क्या क्या सुधार हो, शादियाँ किम दग से हो, भारत में छूत-ग्रलूत-भेड़ कैसे निवारण किया जाय, देश में कौन-सी चिकित्मा-पड़ित लागू की जाम, हिन्दुस्तान में किस भाषा का चलन चले, मिनेमा किस टग से चले ग्रादि जीवन के सभी विपर्नो में दिल्ली म योजना नम होगी। किन्तु ग्रगर हम इतनी ग्रादिक सत्ता केन्द्र को सोपते है, तो सारा जन-ममुदाय पराधीन हो जाता है, ग्रानाय बन जाता है। इमिलिए दिल्ली की सत्ता ही कम होनी चाहिए।

परमेण्यर ने हरए क को जिन्नी अक्ल की जलरत है, उतनी अक्ल बॉट टी ख्रीर वे चीर-सागर म शान करते हैं। अगर उमने कुल अक्ल का भएडार अपने पाम रखा होता, तो वह पखीना-पिना हो जाता। परन्तु उमने मनुष्य और प्राणियों को बुद्धि दे टी। इससे वह इतना तटस्य रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वह है नहीं। सर्वोत्तम सत्ता का यही लज्ञ् है कि उममा मार्वित्रक विभाजन होता है। सर्वोत्तम सत्ता वही होती है, जिसके बारे में हमें शका हो कि कोई सत्ता चलाता है या नहीं। हम भी यह शका होनी चाहिए कि दिल्ली म कोई राज्य चला रहा है या नहीं। अपने गाँव का कारोबार तो हम ही दखते हैं। केन्द्रीय मत्ता इम त्याह परमेश्वरीय सत्ता का अनुक्रण करनेवाली होनी चाहिए। उसके बढ़ले म नागी की सारी मत्ता हम केन्द्र के हाय में साथ देते हैं। इमीलिए मभी चाहते है कि नेन्द्र पर हमाग प्रभाव पड़े।

साराश, सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ज्यादे से-ज्यादे ख्रिविकार प्राम म क्षेत्रे चाहिए। एक गाँव हो या दो-चार-पाँच छोटे गाँव मिलकर हों, लेकिन छोटे-छोटे गाँवा में पूरी सत्ता होनी चाहिए। ग्राम-ग्राम में प्राम योजना चले। 'जिला-योजना' जिले में होनी चाहिए। ग्राज तो सारे राष्ट्र की योजना दिल्ली में होती है। इम तम्ह से अपना देश नहीं बन सकता, उमकी ताकत नहीं बनेगी। इसलिए होना यह चाहिए कि गाँव का कारोबार, पूरा-पूरा गाँव में ही हो। गाँव का ग्रायात निर्मात रोकने का अविकार गाँव को ही होना चाहिए। गाँववाले ग्रामने लिए जो फैसला करे, वह सर्वानुमित से हो।

# थाज की चुनाव-पद्धति के दोप

दूसरी बात सोचने की है कि हम लोगों ने पश्चिम से चुनाव का जो तरीका लिया है, वह ! हम देखते हैं कि इस देश में जाित-भेद जितना फैला है, उतना पहले नहीं था। भूमिहार-ब्राह्मण और राजपूत-भेद बिहार में जाकर देतिये। कम्मा ग्रीर रेड्डी भेद ग्रान्त्र में देखिये। ब्राह्मण ग्रीर ब्राह्मणेतरवाद मद्रास में देखिये। इस तरह हर प्रान्त में अनेक प्रकार के भेद बढ़ गये। सोचने की बात है कि जिस जाित-भेद पर राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक सबने प्रहार किया ग्रीर जो दूट भी रहा था, वह ग्राज इतना क्यों वढ़ रहा है शकारण यही है कि यहाँ चुनाव ने जाित-भेद को बढ़ावा दिया। जब चुनाव से इतना भयानक परिणाम होता है, तो उसके तरीके में बढ़ल करने की सख्त जकरत है।

चुनाव से जाति-भेद की वृद्धि पहला दुष्परिणाम है। दूसरा यह है कि ग्राज जो तरीका चलता है, उसमें जिसके पास ज्यादा पैसा है, वही इसमें भाग ले सकता है। जिसके हाथ में ज्यादा सपित है, वही चुनाव में खड़ा होता है। इस हालत में गरीब ग्रीर मूक जनता की आवाज कैसे उठेगी ?

श्रीर भी एक बात है। चुनाव होते है, परतु जो लोग खंडे होते है, उनके चेहरे भी हम नहीं जानते। लाखो मतदाताश्रों की श्रोर से जिन्हें चुनना है, उनके गुण तो खैर, उनका चेहरा भी हम नहीं जानते। इस तरह चुनाव से खर्चा बढ रहा है। जाति-भेद बढ रहा है श्रीर श्रुच्छे मनुष्य ही चुनकर श्रावेगे, इसका भी भरोसा नहीं रहता।

#### अप्रत्यत्त चुनाव

इसिलए त्राज की प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धित वदलकर हमे अप्रत्यच् चुनाव-पद्धित चलानी चाहिए, हम यह अपनी रायत्राप होगो के सामने रखते है। गॉव-गॉव में जो योजनाएँ हो, उनमें पच्च-भेद नहीं लाना चाहिए। गॉव में २१ साल के ऊपर के जो लोग होगे, उनकी एक साधारण सभा बनेगी और गॉव का कारोबार चलाने के लिए वे अपने में से सर्वानुमित से एक सिमित चुनेगे। इस तरह सर्वा-नुमित का तस्व और पच्चरित आम-रचना हर आम में होनी चाहिए। उसी आम- सभा की मार्फत ऊपर के चुनाव होंगे। इस तग्ह य्रायत्यक् चुनाव होने चाहिए। अगर हम सत्ता को विकंद्रित कर ग्राविक-से ग्राधिक सत्ता ग्रामों में रखते हैं ग्रीर पहाँ के फैसले सर्वानुमति से होते हैं, तो सबको सहूलियत होगी। तीसरी चात यह होगी कि ऊपर के चुनाव ग्रायत्यच् पढ़ित से हो। यह साग हम स्वीकार करेगे, तो भारत के ग्रानुकूल सत्ता होगी। आज जो बहुत-से क्षणड़े बढ़े हैं, वे नहीं बढ़ेगे। हिंदुस्तान के कुल नागरिकों के लिए यह सोचने की बात है।

#### श्रारोग्य का काम जनता उठा ले

दूसरी वात हमें व्यान में यह लेनी है, ग्रगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज ग्राहिसा पर खड़ा हो, तो हमें दूसरे दग से सोचना चाहिए। उनके लिए हमें समाज की रचना ग्रपने विचार में करनी चाहिए, केवल पश्चिम के ग्रनुकरण से काम न चलेगा। आज दुनिया के सभी देशों के लोग गाति के लिए प्यासे हैं। सभी ऐटम ग्रीर हाइट्रोजन की शक्ति से भनमीत है। वे नमक गने हैं कि इनमें दुनिया का निश्चित नाश होगा, कुछ काम नहीं होगा। किन्तु ग्रगर हम शांति चाहते हैं, तो उनके ग्रनुक्ल रचना भी करनी होगी। करना यह होगा कि सरकार का एक-एक कार्य जनता को ग्रपने हाथ में लेना होगा। काम कम होते-होते सरकार ही जीए हो जाय, ऐसी योजना करनी होगी।

यहीं एक मिसाल देखिये। यहाँ 'प्रेम-समाज' के लोग बीमारो और दुःखियों की सेवा करते हैं। इस तरह हिंदुस्तान के कुल बीमारों की सेवा करने का काम जनता उठा ले, तो सम्कार का स्वास्त्र विभाग खतम हो जायगा। श्रीर यह होगा, तो बहुत बात बनेगी। जैसे 'रामकुण्ण-मिशन' के मठों ने मर्वत्र बीमारों की सेवा का काम उठा लिया है, जगह-जगह बैमी ही सस्थाएँ बने श्रीर लोग वहीं काम उठा ल। किर जनता का जिस चिकित्मा-पद्मित पर विश्वाम हो, वहीं चलेगी। बी० सी० जी० का जो बाद चल पड़ा है, वह उठेगा ही नहीं। ग्राज हालत यह है कि सरकार चाहे, तो सब लडकों को बी० सी० जी० के इजेक्शन दिलवा सकती है। राजाजी इस बारे में बहुत बोल चुके हैं। यह सारा इमीलिए होता है कि इस देश त्रे के हाथ में सब सत्ता सोप दी है। किन्तु अगर श्रपने बच्चों को कैसी दवा दी

जाय, यह हम ही तय करने लगे, तो सरकार का यह एक काम कम होकर उसकी सत्ता चीए हो जायगी। इस तरह देश को एक श्रीर श्राजादी मिल जायगी। पर श्राज श्रारोग्य के लिए कौन-सी पद्धति चलायी जाय, यह सरकार सोचती है श्रीर हम कहते है: 'यह बडा जुल्म है।'

### शिचण सरकार के हाथ मे न हो

दूसरी मिसाल लीजिये। आज शिक्त्ए पर राजसत्ता का नियत्रण है। जो 'टेक्स्ट बुक' उस प्रदेश की सरकार तय करे, वही उस प्रात के सब बच्ची की पढ़नी होगी। इसका मतलब यह है कि बच्चो के दिमागो मे अपने विचार ठूँसने की शक्ति सरकार के हाथों मे आये। अगर सरकार कम्युनिस्ट होगी, तो वह बच्चे को कम्युनिज्म सिखायेगी । फासिस्ट हो, तो फासिज्म सिखायेगी । सरकार सोश-लिस्ट हो, तो बच्चो को सोशलिज्म सीखना होगा और पूँजीवादी हो, तो सर्वत्र पूँजी-वाट का गौरव सिखाया जायगा । सरकार प्लानिंगवाली हो, तो प्लानिंग की महिमा बच्चों के दिमाग में टूँसी जायगी। मतलब यह है कि बच्चों के दिमाग को आजादी नहीं रहेगी । इसलिए हमारे देश में माना गया था कि शिक्षण पर राज्य की सक्ता होनी ही नहीं चाहिए । साटीपनि गुरु पर वसुरेव की सत्ता नहीं चल सक्ती थी । वसुदेव का लडका श्रीकृत्य सेवक वनकर सादोपनि के पास गया श्रीर सादीपनि कृष्ण को सुदामा के साथ लक्डी चीरने का काम देते थे। वहाँ कौन-सी 'टेक्स्ट बुक' चलनी चाहिए, यह वमुटेव न देखता था। क्षत्रिय-सत्ता या राज-सत्ता शिक्रण पर हरगिज नहीं चल पाती थी। परिगाम यह हुन्ना कि सस्कृत भापा मे श्राज जितना विचार-स्वातन्त्र्य है, उतना कहीं नहीं देखा जाता। हिन्दू-धर्म के ग्रान्टर छट्ट-छट्ट दर्शन निवले ग्रौर वे भी परस्पर एक दूसरे का विरोध करते थे, इतना विचार का स्वातन्त्र्य यहाँ चला। इसवा वारण यही है कि राजसत्ता का कोई काव शिक्रण पर नहीं था।

साराश, अगर आज भी हिन्दुस्तान में लोगों की तरफ से शिच्रण की योजना चलेगी और सरकार वा शिच्रण विभाग खतम हो जायगा, तो हिन्दुस्तान के और एक सत्ता मिल जायगी। इस तरह सरकार का एक एक कार्य जनता के हाय में ग्रायेगा ग्रौर सरकार की सत्ता ज्ञीण होती जायगी, तो दुनिया में ग्राहिसा ग्रौर शान्ति टिक पायेगी। नहीं तो केन्द्रीय मत्ता के हाय में लोग रहेगे, तो समक्त लें कि दुनिया खतरे में है।

### लोकशाही का ढोग

क्या श्राप यह समभते है कि श्रापको मतदान का श्रिष्ठकार मिला, इमिलिए श्रापके हाथ मे सचमुच सता श्रा गयी १ क्लक्ते मं गायों के ख्न की निर्विया वहती है, तो क्या श्राप यह समभते है कि वहाँ के लोग उसके लिए श्रमुक्ल है १ उत्तर प्रदेश में गो वध की बन्दी हो गयी, तो क्या उत्तर प्रदेश का लोकमत बगाल से श्रलग हो गया १ वात यह है कि यहाँ लोकमत का कोई सवाल ही नहीं। वगाल का मुख्य मन्त्री जिस तरह सोचता है, उसी तरह वहाँ का काम चलता है। उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में शराव नी नदी वहती है। काशी में जितनी वड़ी विशाल गगा नदी वहती है, उतनी ही विशाल शराव की नदी भी। उबर मद्रास श्रीर वम्बई में शराव की बदी है। तब क्या श्राप समभते हैं कि बम्बई श्रीर मद्रास का लोकमत शराव के विरुद्ध श्रीर विहार तथा उत्तर प्रदेश का श्रमुक्त है १ स्फट है कि श्रगर श्रन्छा मुख्य मन्त्री श्राये, तो राज्य श्रन्छा श्रीर गलत श्राये, तो राज्य गलत । मुगलों के गज्य में भी तो यही होता था। श्रक्वर श्राया, तो श्रन्छा राज्य चला श्रीर और गजेव श्राया, तो खराव। के से उस समय लोकमत का कोई सवाल नहीं था, वैसे श्राज भी नहीं है, यत्रिप 'वोदिग' ( Voting ) का दोग श्रवर चला है।

कहने के लिए तो ये सारे ग्रापके 'सेवक' कहलायेंगे। ग्राप मालिक हे, पाँच साल के लिए ग्रापने इन नोकिंग को चुना है। लेकिन ग्रागर हम मालिक जाग्रत न रहेंगे, तो ये ही नौकर कल 'पक्के मालिक' बन जायेंगे। ग्रार वे कहते हैं कि ग्रापके कल्याण के लिए हमारे हाथ में प्यादा से प्यादा सत्ता होनी चाहिए। इसका नाम है कल्याणकारी राष्य (Welfare State)। किन्तु जन से यह कल्पना हमने की, तभी से हिन्दुरतान परावीन हो गया। कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या १५ ग्रामत १६४७ हमारा स्वतन्त्रता-दिन है या परतत्रता-दिन वियोक इसके पहले हम कुछ-न-कुछ करते थे। विहार मे भूकम्प हुन्ना, तो जमनालालजी वहाँ दौड पड़े। जनता ने काम शुरू किया। गुजरात में बाढ न्रायी, तो वल्लभभाई टौड़े गये। वहाँ की बाढ में लोगों ने खूव काम किया, जिसे देख न्रायें सरकार को भी गर्म न्रायी न्रार वे काम करने लग गये। पर अगर आज बाढ न्राती है, तो कोई एक-दूसरे की मदद नहीं करता। कहते हैं, 'सरकार मदद करेगी।' गत वर्ष विहार में बारिश में बाढ़पीडित चेत्र में मेरी यात्रा चल गही थी। मुजफ्तरपुर और दरमगा जिलों में जबरदस्त बाढ थी न्रीर सीतामढ़ी के बहुत-से देहात पानी के न्रान्टर हूने थे। फिर भी सीतामढ़ी शहर में सिनेमा बद नहीं हुन्ना। मैने वहाँ की सभा में कहा थाः 'लोग पीडित है। उनकी मदद के लिए कम-से कम १०-१५ दिन के बास्ते सिनेमा वद करो। इतनी निदुरता क्यो १' कारण स्पष्ट है, वे सोचते है कि सरकार करेगी। उसमें हमारा क्या कर्तव्य है। हर बात में सरकार पर न्नाधार रखना स्वतंत्रता का नहीं, सुलामी का लच्नण है।

## जन-शक्ति से मसले हल हो

आज भूदान की तरफ लोगों का न्यान क्यों जाता है १ विदेशों लोग हमारी यात्रा में साथ घूमते हैं । दुनिया के बहुत सारे लोगों का न्यान इसने खींच लिया है । क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ जनशक्ति के जरिये जमीन के बॅटवारे का काम हो रहा है, बड़ी ख्रद्भुत बात है । लेकिन यहाँ के लोग बाबा से पूछते हैं कि 'तुम पैटल-पैदल क्यों घूमते हो १ सरकार से कानून बनवा लो, काम खतम हो जाया। ।' पर वे सोचते नहीं कि क्या कानून से प्रेम भी किया जा सकेगा १ नावा ने सरकार को जमीन बॉटने से रोका कहाँ है १ गत पाँच सालों में सरकार ने जमीन क्यों नहीं बॉटी १ ख्रगर वह जमीन बॉट देती, तो बाबा की यात्रा बट पड़ती ख्रीर वह दूसरा काम करता । लेकिन सरकार जिन लोगों की बनी है, वे सारे बड़े-बड़े जमीनवाले हैं । काग्रेसवालों ख्रीर सरकार की बात मैं छोड़ देता हूँ । कम्युनिस्ट दरिद्रों के पद्मपाती कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि 'कम्युनिस्टों का राज्य द्यायेगा, तो हम बीस एकड़ का सीलिंग करेगे।'

कृत्णा-गोटावरी की तरीवाली २० एकड़ जमीन याने महाराष्ट्र की ५०० एकड जमीन । यहाँ २० एकड तरीवाला मनुष्य लजावीश वनेगा। इतनी जमीन - रखने के लिए कम्युनिस्ट राजी है, तो दृसरा की वात ही क्या १ किर भी मान लीजिये कि कानून से यह काम किया जायगा, तो क्या लोगी मे प्रेम और जन-शक्ति पैटा होगी १ टसीलिए दुनिया का मुदान की तरफ द्यान है।

लोक शक्ति के जिन्ने ऐसे विलक्षण कार्य होने जा रहे है, जिनकी ग्राज तक किनीन क्लपना तक नहीं की, क्योंकि इसमें जन-शक्ति बढ़तों है। लोग प्रेम से जमीन दान देते हैं ग्रांर एक मसला हल करते हैं। यह एक ऐसा कार्य होगा, जिनमें दुनिया के दूसरे ममले हल हो सकेंगे। मान लीजिये, भ्दान का काम जन-शक्ति से हो गया ग्रोर गॉब-गॉब में प्रेम से जमीन बॅट गयी, तो क्तिना बड़ा काम होगा। कोरापुट जिले में छह सौ ग्राम-टान मिले है। वहाँ जमीन की मालकियन मिट गयी, तो ग्राय वहाँ सरकार के कान्तन को कौन पृछ्ता है १ ग्रागर गॉब-गॉब के लोग तब करे कि हम जमीन की मालकियन नहीं रखेंगे, तो कौन उनके सिर पर मालकियन थोंपेगा १

### सत्ता विचार की ही चले, व्यक्ति की नहीं

इस तरह श्रपने देश था एक-एक ममला सरकार-निग्पेच जन-शक्ति से हल करना चाहिए । नहीं तो सारी सत्ता सरकार के हाथ म गहेगी और दुनिया में शान्ति रहना मुश्किल हो जायगा। श्रभी पाक्सितान ने श्रपना श्रास्त्र-सभार बटाने के लिए श्रमेरिका की मदद लेना तय किया। उस समय श्रगर पिंडत नेहरू का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता श्रोग वे कहते कि 'हम सपको शुद्ध के लिए तैयार होना चाहिए' तो क्या हिंदुस्तान में श्रशाति का वाता-ब्रिश्ण पैटा न होता है लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमें एक ऐसे मनुष्य मिले हैं, जिनकी श्रवल ठिकाने पर है। याने हिन्दुस्तान में शाति रखना या देश को श्रशाति में डुवीना, यह सारा पिंडत नेइरू पर निभैर है। इस तरह किसी एक स्थक्ति के हाथ में सारे देश को ऊपर उठाने या नीचे गिराने की ताकत कान्त से देना गलत है। ग्रगर किसीके पास नैतिक शाक्ति हो ग्रीर लोग उसकी सलाह मानते हों, तो दूसरी बात है। गाधीजी की सत्ता हिंदुस्तान पर चलती थी, लेनिन वह नैतिक सत्ता थी। सब लोग उनकी बात मानने या न मानने के लिए मुक्त थे। इस तरह महापुरुपो की नैतिक सत्ता चले, तो उसमे कोई उज्र नहीं। लेकिन देश को बनाने या बिगाडने की कान्ती सत्ता किसी एक के हाथ में देना गलत है।

हम तो यह भी चाहते हैं कि लोग नैतिक सत्ता भी विना सोचे-समभे कबूल न करें । बाबा यह नहीं चाहता कि बाबा की तपस्या देखकर आप लोग उसको बात विना समभे कबूल करें । वह यही चाहता है कि उसकी बात आपको जंचे, तभी आप उसे स्वीकार करें । हमने स्पष्ट जाहिर किया है कि हमारी बात समभे विना कोई हमें दान देगा, तो उससे हमें दुःख होगा । हमारी बात समभक कोई दान देता है, तो हमें खुशी होती है । हम चाहते हैं जन-शक्ति और लोक-हृदय का उड़ार । हम चाहते हैं कि सामृहिक सकल्प-शक्ति प्रकट हो, समुदाय की चित्त-शुद्धि हो । इस प्रकार की शक्ति प्रकट किये विना अपना देश और दुनिया खतरे से नहीं बचेगी ।

विशाखपत्तनम् २७-१०-<sup>१</sup>५५

# [ प्रेम-समाज के वार्षिकोत्सव में दिया गया प्रवचन ] ईसाइयों का सेवा-कार्य

श्राप जो काम कर रहे हैं, उससे भगवान को श्रत्यन्त प्रसन्तता होती है। हु खियो की सेवा से बहकर भगवान को सहुष्ट करनेवाला दूसरा कोई काम नहीं है। उधर 'रामकृष्ण-मिशन' की तरफ से भी जगह-जगह सेवा कार्य चलते है। 'ईसाई-मिशन' तो दुनिया में मशहूर ही है, पर हिन्दुस्तान में शायद पहली बार 'रामकृष्ण-मिशन' व्यापक सेवा-कार्य कर रहा है। ईसाई लोगों को मिशनरी कार्य की प्रेरणा ईसामसीह से मिली है। ईसामसीह ब्रह्मचारी ग्रीर परम प्रेमी थे, वे महारोगियों श्रीर हु खियों के बीच जाते तथा श्रपने स्पर्श से उन्हें शान्त करते थे। उस पवित्र स्मृति से प्रेरित होकर ईमा के अनुयायी दुनियामर सेवा के लिए गये। किन्तु उनके मन में ऐसा कुछ रहता है कि हम दूमरों को ईसाई-धर्म की दीचा देंगे, तभी प्रेम-कार्य पूर्ण होगा। उन्हें में इसलिए दोप नहीं देता, लेकिन यह श्रवश्य कहता हूँ कि यह सकाम वासना है। श्रगर वह न होती, तो यह कार्य अधिक रमणीय श्रीर श्रविक उज्यल होता। फिर भी उन्होंने जो काम किया, उसकी उज्ज्वता कुछ कम नहीं है।

## शुष्क वेदान्त और सेवा शून्य भक्ति

रामकृष्ण-िमशनवाले श्रद्धेत-सिंडान्त से स्फ्रित श्रीर प्रेरणा पाते हैं। उन्हें प्रेरणा का सुन्टर स्थान मिल गया। लेकिन हिन्दुस्तान में अद्धेत विलक्कल शुग्क पाया गया था। श्रद्धेती ज्यादा से ज्यादा निष्किय हो गये थे। इसलिए प्रेम का प्रक्षे श्रद्धेत में होना चाहिए, इसका दर्शन हिन्दुस्तान को नहीं होता था। प्रेम का प्रकर्ष हिन्दुस्तान में भक्ति-मार्ग में दीख पड़ता है, पर वहाँ यह कमी रही कि वह सेवा में परिणत नहीं हुआ। भक्त सबके लिए श्राटर श्रीर प्रेम रसते है,

लेकिन उनके धर्म की परिसमाप्ति, परिराति ध्यान ग्रौर मूर्ति-पूजा मे हो गरी । मूर्ति के ध्यान तक ही वह धर्म सीमित हो गया। वे सुप्त भगवान् की मूर्ति को जगाते है, फिर उसके स्नान का एक नाटक करते है श्रीर फिर उसे खिलाने का नाटक करते है। रात को भगवान् सोते हैं, तो उनके सुलाने का एक नाटक होता है। पर यह तो एक किंडरगार्टन हुआ। याने चे सारे गाँव की सेवा किस तरह हो, इसका नमूना मन्दिर में खड़ा करते थे। अगर चार बजे गाँव के सब लोग उठे, ऐसा चाहते, तो भगवान को भी चार बजे उठाते थे। अगर चाहते कि गाँव के कुल लोग सुबह छह बजे सूर्योदय के समय स्नान करें, तो भगवान भी सूर्योदय के समय स्नान करते थे। ग्रगर वे चाहते कि वारह वजे सबके घर नियमित भोजन हो, तो भगवान भी वारह बजे भोजन करते थे। ग्रगर वे चाहते कि गाँव के लोग 'सिनेमा देखकर ब्रॉखे न बिगाडे ब्रौर रात मे नौ वजे सो जाय, तो भगवान भी रात में नौ बजे सो जाते थे। इस तरह सारे गाँव के जीवन को नियत्रित करने की -युक्ति उन्होंने निकाली । उनका उद्देश्य बहुत श्रन्छा था । श्राप जितने दिवाण मे जायंगे, श्रापको इस वात का दर्शन होगा। दिल्ला के छोटे-छोटे गाँवों मे भी चीच मे बहुत ही वडा मन्दिर होता है। कुल गाँव के लोगो के जीवन का नियत्रण वह मन्दिर करता है।

यह सत्र अच्छा था, फिर भी भिक्त मार्ग उस मूर्ति के व्यान में परिसमात हो गया। दुःखी लोगों की सेवा में वह प्रकट नहीं हुआ। वे घर के लोगों की सेवा करते और घर-घर जो सेवा होती है, उसे ही पर्याप्त मानते हैं। लेकिन आज पान की स्थिति ऐसी है कि इतनी सेवा पूरी नहीं हो सकती। घर में भी वर्षे सेवा करेंगे हिय में कोई बीमार पड़े, तो सोने के लिए अच्छी जगह नहीं। क ही छोटा-सा कमरा है, उसीके अन्दर चूल्हा जलता है, सारा वुआँ फैलता ह। ऐसी स्थिति में बीमार की सेवा कहाँ हो सकती है है इसलिए घर घर व्यक्ति की सेवा कर सेवा-कार्य खतम हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए भक्ति-मार्ग की परिणित प्रत्यन्त सेवा में होनी चाहिए। वह नहीं हुई। इसलिए भक्ति-मार्ग में कमी रह गयी।

न्त्रीर जैसा कि ग्रभी मैने कहा, श्रद्धैत इतना शुक्त हो गया कि कुछ काम

ही नहीं करता था। खाना होता, तो वह लाचारी से खाता, भिन्ना मॉगनी पडती, तो मॉगता, पर यह सारा अपने उद्देश्य में बावक समभता था। इस तरह कार्यमात्र को ही बाधक माननेवाला वेदान्त फैला और उससे शुफ्तता आ गयी। में कबूल करता हूँ कि प्रेम का अत्यन्त प्रकर्ष दिल में होता है। ग्रीर अप्रदेत पूर्ण होता है, तो बाह्य-क्रिया समाप्त होती है। ऐसा कोई महान् ग्राह्मती हो, तो उसके दर्शन से ही दु.ख दूर होगे। परन्तु ऐसा महात्मा लाखो, करोडों में एक होता है। उसके नाम से ग्राह्मत विचार के लोग शुष्क वन जाय, कियाहीन हो जाय, तो उसमें कोई वीर्य नहीं रहेगा।

### ब्रहुत और भक्ति-मार्ग मे सशोधन

साराश, हिन्दुस्तान मे पहली बार रामकृष्ण-मिश्चन द्वारा ग्रहैत से प्ररित होकर पूर्ण प्रेम की सेवा शुरू हुई श्रीर पहली ही बार यहाँ महात्मा गांधी द्वारा भक्ति-मार्ग के तौर पर समाज-सेवा शुरू हुई। रामकृष्ण के शिष्यों ने अद्वैत-कार्य मे प्रेम का प्रकर्ष सेवा में किया। महात्मा गांधी ने परमेश्वर की भिक्त का सारसर्वस्व मानव सेवा में सिखाया। इस तरह श्राद्धिनक समाज में भक्ति-मार्ग और श्रह्वैत-सिद्धान्त का बहुत सशोधन हुश्चा। इसी परपरा में ये प्रेम-समाजवाले श्राये हैं।

श्चगर लोग या ऐसी सस्थाएँ ऐसे बहुत से सेवा-कार्य उठा लेंगे, तो सरकार का काम चीया हो जायगा। ऐसे काम को सरकार मदद देना चाहती है, तो जरूर दे श्रीर देनी भी चाहिए। किन्तु यदि हिन्दुस्तान का कुल सेवा-कार्य सामाजिन सस्था उठा ले, तो सामृहिक सकल्य का दर्शन होगा।

### सेवा मे श्रहकार न हो

सरकार का एक एक कार्य लोगो के हाथ में आना चाहिए छोर सरकार चीर्य होनी चाहिए और वह चीर्य हो भी सकती है। यह सेवा कार्य ऐसा है कि हिन्दुस्तान की जनता उसे छासानी से उठा सकती है। सेवा में उसकी उत्तम शक्ति प्रकट हो सकती है। फिर भी उसमें एक शर्त है। अगर सेवा में छहकार का भाव रहा, तो वह सेवा भिक्त नहीं हो सकती। अगर सेवा में अहकार खतम हो गया, तो वही सेवा भिक्त हो जाती है। माँ बच्चों की सेवा करती है ग्रीर बच्चा माँ की सेवा। उसमें ग्रागर ग्रहकार का ग्राश न रहे, तो वही भगवान की पूजा हो सकती है। लेकिन ग्रागर माँ के मन में यह खयाल रहे कि यह तो मेरा बच्चा है, तो वह साधारण सेवा होगी, भिक्त नहीं। सेवा को भिक्त का, सर्वोत्तम भिक्त का रूप ग्रा सकता है, ग्रागर उसमें ग्रहकार न हो। यहाँ जो कुछ डोन लोग ग्राये, उन्हें यह मान न हो कि यह हम पर उपकार हो रहा है। ग्रागर उनके मन में ऐसा विचार आया, तो हम कहेंगे कि ये उपकारकर्ता ग्रहकारी हो गये। हमारे मन में यही भावना होनी चाहिए श्रीर यही ग्राम्य होना चाहिए कि ये 'ग्राम्य' कहलानेवाले ग्राम्य नहीं, हमारे नाय है। भगवान ने इनका रूप धारण किया है। उन सेवा लेनेवाले बीमारों के मन में भी न्यह भावना न होनी चाहिए कि ग्रामुक-अमुक व्यक्ति हमारी सेवा कर रहे है। यही भावना होनी चाहिए कि भगवान इनके रूप में मेरी सेवा करता है। अगर नहीं चा सेवा में दाखिल हो जाय, तो सेवा सर्वोत्तम भिक्त वन जायगी।

**विशाखपत्तनम्** 

20-20-344

# -सर्वोदय में शत-प्रतिशत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर : ७ :

हमे पिश्चम से बहुत बाते सीख़नी है, खासकर विज्ञान की । लेकिन जहाँ तक समाजशास्त्र का ताल्लुक है, हमें उससे बहुत कम सीख़ना है। वैसे समाजशास्त्र के बारे में पिश्चमी भाषाश्रों में बहुत साहित्य लिखा गया है, फिर भी हमारी संस्कृति अलग ही है। भारतीय सभ्यता की विशेषता 'स्वयम' है। ग्रापने स्थितप्रज्ञ के लच्चा में सुना होगा कि जिसने अपने इन्द्रियों पर काबू रखा है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। यह केवल यहाँ के धर्मशास्त्र ने ही नहीं, बिल्क राज-नीति-शास्त्र ने भी कहा है। 'प्रज्ञा की मुख्य शक्ति इन्द्रिय-निग्रह है', यह कौटिल्य ने भी लिखा है। कौटिल्य धर्मशास्त्र का लेखक नहीं, वह तो एक अर्थशास्त्र ज्ञ ग्रीर न्याजनीतिशास्त्रज्ञ था। तथ्य यह है कि सयम से समाज बनता है और जिम समाज में लोग स्थम नहीं रखते, वहाँ फूट पड़ती है।

# प्राइवेट खोर पव्लिक सेक्टर का वाद

श्राज सभी लोग समाजवाद की वाते करते हैं । काग्रेस कहती है कि 'हमें नमाजवादी समाज-रचना करनी चाहिए।' यह बड़ी ख़ुशी की वात है । लेकिन समाजवाद तब बनता है, जब एक-एक व्यक्ति सबमणील बने । जहाँ समाज का हरएक व्यक्ति ग्रापने को समाज से ग्रालग मानता है, वहाँ समाजवाद नहीं बन पाता। 'समाजदेवो भव' माननेवाले व्यक्ति ही समाजवादी बन मकते हैं। जब हर व्यक्ति यह माने कि हमें ग्रापनी सारी शक्ति समाज को समिपित करनी हैं, तभी समाजवाद बन मकता है।

आजकल तो देश के लिए ग्राथिक योजना ( 'लानिंग ) बनाने की भी बडी चर्चा चल रही है। वहाँ भगड़ा चल रहा है कि प्राइवेट और पिन्लिक सेक्टर को किनना-कितना महत्त्व दिया जाय—कितने काम समाज के हाथ में और कितने काम न्यक्ति के हाथ में दिये जायं। किन्तु यह तो ऐसा सवाल है कि कितना काम ग्रमुलियों से ग्रीर कितना काम हाथ से किया जाय है जनता के हाथ में प्यादा काम दिया जाता है, तो पूँजीवाले घवडाते है और प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा काम दिया जाता है, तो पूँजीवाले घवडाते हैं और प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा काम दिया जात, तो समाजवादी। किर दोनों के बीच सामजस्य बैठाने की ज्यान चलती है। कहा जाता है कि 'प्राइवेट सेक्टर में ५० प्रतिशत ग्रीर पिन्लिक नेक्टर में ५० प्रतिशत शक्ति दी जाय। बाद में वीरे-धीरे व्यक्ति के हाथ से कम करते हुए समाज का हिस्सा बढाये, तो ग्राखिर व्यक्ति का हिस्सा शह्य वनकर समाज का हिस्सा ही १०० प्रतिशत वन जायगा।'

### सर्वोदय मे दोनों के हाथ सो प्रतिशत शक्ति

लोग पूछते है कि सर्वोदय की योजना क्या है १ तो हम उत्तर देते हैं कि इसमें द्यक्ति के हाथ में १०० प्रतिशत और समाज के हाथ में भी १०० प्रतिशत शक्ति की द्यवस्था है । दोनो मिलकर १०० । यह हमारा सर्वादय-गणित है, जो वालदेग्रर की यूनिवर्सिटी में सिखाया नर्ी जाता । जैसे परिवार में हरएक व्यक्ति के हाथ म सौ प्रतिशत शक्ति होती है—वाप, वेटा और मॉ की शक्ति में वॅटवारा नहीं होता, परिवार के व्यक्ति ग्रौर परिवार के बीच कोई मेट नहीं होता—वैसे

ही व्यक्ति श्रीर समाज के बीच कोई फर्क नहीं है। यह भारतीय सभ्यता का विचार है। व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को देगा श्रीर समाज भी हरएक व्यक्ति को पूरी स्वतत्रता देगा। उसके विकास की पूरी योजना समाज में होगी। यहीं है हमारी सर्वोदय-योजना। यहाँ 'ग्रेटेस्ट गुड श्रॉफ दि ग्रेटेस्ट नवर' नहीं चलता, यहाँ तो 'सर्वभूतिहते रता ' चलता है। याने हम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में विरोध पदा कर समाज रचना करना नहीं चाहते। 'सा रे ग म प घ नि सा' ये सात स्वर होते हुए भी इनमें कोई विरोध नहीं है। सबका समुचित उपयोग करके हमें उत्तम सगीत मिलता है। क ख ग घ——इन पर मात्राश्रो में कोई विरोध नहीं, सब मिलकर उत्तम साहित्य श्रीर अय वन सकता है। पड्रसों में विरोध नहीं होता, सब मिलकर सदर भोजन तैयार हो सकता है। हममें योजना करने को कुशलता चाहिए। कुशलतापूर्वक योजना होने पर समाज को हरएक व्यक्ति की पूरी सेवा मिलेगी। किंतु हमने तो पश्चिम का समाजशास्त्र श्रीर राजनीतिशास्त्र अपनाया है। इसकिए 'मेजॉरिटी' श्रीर 'महनॉरिटी' का ही सवाल चलर रहा है। इसके परिखामस्वरूप सारी दुनिया में नयी जातियाँ खड़ी हो गयी हैं। सब मिलकर कोई बात तय करें, ऐसा रह ही नहीं गया।

#### पश्चिम की सदोप चिन्तन-पद्धति का अभिशाप

यह सारा पश्चिम से लाये हुए समाज-शास्त्र ग्रीर राजनीति-शास्त्र का ही परिणाम है। इसमे समाज को सेवा देने की जगह उस पर वजन कैसे डाला ।य, इसीका विचार चलता है। इसमे चिंतन क्तेंच्य-प्रधान नहीं, हक-प्रधान ।ता है। एक मजेदार वात मै श्रापको सुनाऊँगा। श्रपनी सस्कृत भाषा मे 'हक' के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हक का तर्जुमा 'श्रधिकार' किया जाता है। किन सस्कृत मे 'श्रधिकार' का अर्थ होता है, कर्तव्य। 'मनुष्याधिकार कर्म।' इसलिए सस्कृत का अधिकार 'क्तेंच्य' वाचक शब्द है। हमारे यहाँ परिवार मे मां- वाप ग्रीर सतान के हक के बारे मे नहीं, क्तेंच्य के बारे मे सोचा जाता है। यही हमारी भारतीय चिंतन-पद्धित है। इसके विपरीत पश्चिम से आयी पद्धित से परस्पर- विरोधी हित बनते है। फलस्वरूप ग्राज गुरु-शिध्य के हित भी परस्परविरुद्ध होने

लगे हैं। विद्यार्थियों की अपने गुरु के विरद्ध 'फेडरेशन' या सस्याऍ बनती है। 'अखिल भारत विद्यार्थी सघ' तो बन गया, अब 'अखिल भारत वेटा-सघ' बनना ही बाकी है।

इस तरह श्राज पश्चिम के इस चिन्तन से हमारे समाज के टुक्डे-टुक्डे हो रहे हैं। 'सारा समाज एक परिवार है' यह भावना ही हम भूल गये हैं। पुगने जमाने में सिर्फ जाति-भेद थे, पर श्रव इसमें वर्ग-भेद भी श्रा गया है। पहले तो कुम्भार, चमार श्रीर तेली के कर्तव्य में कोई विरोध नहीं था, स्पर्ध न हो, ऐसी योजना थी। लेकिन श्राज उसमें ऊँच नीचता आ गयी श्रीर उसके कारण जाति भेदों में खराबी श्रा गयी। परिणाम यह हुश्रा कि हिंदुस्तान में भेद बढ़ ही रहा है।

### भूदान में भारतीयता का गुण

सर्वोदय समाज-रचना अलग ही प्रकार की है। हमारा एक ही भारतीय वर्म है। हम सब दुनिया की अपने दग से सेवा करना चाहते है। हम न तो दुनिया को लूटना चाहते है और न उससे स्वय मो लुटवाना ही चाहते है। बाहरवालों को पूरी ब्राजादी मिले ब्रौर हमारे देश को भी ब्राजादी रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। एक की आजादी का दूसरे से विरोध नहीं हो सकता। ऐसा समाज कर्नव्य-प्रधान होगा ब्रौर उसका ब्राधार स्वयम ब्रौर जितेद्वियता होगी। उसमें हर-एक व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को समर्पित करने के लिए हर हमेशा उत्सक रहेगा।

हमारा यह भृदान-यज्ञ इसीलिए इतना लोकिय हुन्ना कि हम लोगो को भोग नहीं, त्याग करना सिखाते हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के भी इतिहास में कभी चार लाख लोगो ने भूमिदान नहीं दिया है। इसने सारी दुनिया का व्यान खींचा है। इसमें कुछ भी जनव्दस्ती नहीं भी गयी, प्रेम से समभाया गया त्रौर इतना दान मिल गया। हमें त्रभी तक एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला, जिसने दान देने से इनकार किया हो। किसीने मोहबश कह दिया कि 'हम दान नहीं दे सकते', लेकिन 'दान देना उचित हैं', यह सभी मानते हैं। आखिर मोह जाने में भी कुछ समय लगता ही है। किन्तु हम जहाँ गये, वहाँ सबने अत्यन्त शांति और उत्साह से हमारी बात सुनी। इसका कारण यही है कि भारतीयता जैसी कोई चीज है, जिसका गुण इस आदोलन में प्रकट होता है। हम समक्तते है कि इस काम से नौजवानों में बडा उत्साह आना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में त्याग का मौका नहीं, वह जीवन नौरस होता है।

# कम्युनिस्टो का २० एकड़ का सोलिग

लोग हमसे कानून द्वारा भूमि-समस्या का हल करने के लिए कहते हैं। पर हम कहते हैं कि हम न तो कभी चुनाव के लिए खड़े हुए ओ र न कभी होने ही वाले हैं। चुनाव के समय भी गगा-प्रवाह की तरह बाबा की पदयात्रा सतत जारी रही। इस तरह हमसे चुनाव का कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपने सरकार को चुना है। आप उससे कानून बनवाना चाहते हो, तो बन नाये, हम रोकते नहीं। लेकिन सरकार क्या कर सकती हैं श्रिमी तो राज्य कायेस के हाथ मे हैं। लेकिन समक्त लो कि सरकार कम्युनिस्टो की हो जाय, जो गरीबा के पच्चाती समक्ते जाते हैं, तो वे लोग भी यही चाहते हैं कि २० एकड़ वेट लैंड का सीलिंग हो। गोदावरी, कुष्णा की २० एकड़ वेट लैंड का अर्थ है, एक लाख स्पया। आप ही सोचे कि फिर इस 'सीलिंग' से गरीबा को क्या मिलेगा हैं कि जैसे हवा, पानी और सरज की रोशनी का कोई मालिक नहीं, वैसे ही जमीन का भी कोई मालिक नहीं हो सकता। इसलिए गाँव के सभी लोगों को, जो भूमि की काशत करना चाहते हो, भूमि मिलनी चाहिए। इन सबको देने पर अगर कुछ बचे, तो दो-चार एकड़ किसीके पास अधिक रहने में कोई उज्र नहीं।

वास्तव में भूमि हमारी माता है श्रीर हम उसके सेवक है। इसके बदले श्रगर हम भूमि के मालिक बनते हैं, तो श्रधर्म करते हैं। लेकिन इन दिनों यही बात चल पड़ी है। गॉव-गॉव के उद्योग टूट गये। किर लोगों ने पैसे के लिए जमीन बेचना शुरू किया, जिससे जमीन साहूकार ओर ज्यापारियों के हाथ चली गयी। जमीन पर कीमत लगना शुरू हुआ। नहीं तो जमीन खरोदने-वेचने की चीज

नहीं है। उसकी कीमत पैसे से नहीं श्रॉकी जा सकती। लोग सुनाते हैं कि यहाँ की जमीन वडी महॅगी है, पॉच हजार रुपये एऊड की है। लेकिन इस तरह जमीन की कीमत करना गलत है। क्या श्राप अपनी माँ की इस तरह कीमत लगाते हे १ महाराष्ट्र में माँ की जितनी कीमत है, उससे ज्यादा कीमत हमारी माँ की है, क्योंकि महाराष्ट्र की माँ कुरूप है श्रीर हमारी माँ सुन्दर है—इस तरह जो लड़के श्रपनी माँ की कीमत रुपये में करते होगे, वे माँ की क्या सेवा करेगे। माँ कुरूप हो या सुरूप, उसकी कीमन रुपये में नहीं हो सक्ती। वह श्रमूल्य है, उसका प्रेम कुरूप नहीं होता। रूप देखकर उसकी कीमत नहीं की जा नकनी। इसी तरह चाहे जमीन कम फसल दे या प्यादा, वह हमारी माँ है श्रीर अमूल्य है।

पीठापुरम् ८-११-'५५

# साम्ययोग और साम्यवाद

: =:

जिस तरह बुद्ध भगवान् ने यज मे चलनेवाली पशु-हिंसा का सवाल हाय में लेकर दुनिया में करणा का विचार फैलाया, उसी तरह हम भी भूमि-समस्या हाय में लेकर लोभमूलक मार्लक्ष्यत की करूपना मिटाने का विचार दुनिया में फैलाना चाहते हैं। भृदान ग्रान्दोलन को हमने 'साम्ययोग का आन्दोलन' कहा है, जो दुनिया में ग्रन्थत्र चलनेवाले 'साम्यवाट' से मर्वया मिन्त है। साम्यवाट को हम एक ऊँचा और उदार विचार मानते है। वह हर हालत में पूँजीवाट से बेहतर है, फिर भी उसमें जो कई प्रकार के दोप है, उनका विवयण भी हम जनता के सामने रखना आवण्यक मानते हैं। उसकी मुख्य न्यूनता है, उसका पूँजीवाट की प्रतिक्रिया के रूप में पैटा होना। जो विचार प्रतिक्रियास्वरूप पैटा होता है, वह व्यापक नहीं हो सकता, उसका दायरा सीमित वन जाता है। इसिलए साम्यवाट में कुछ मर्यादाएँ आ गयी है। किन्तु साम्ययोग में ऐसी कोई मर्यादा नहीं, वह एक व्यापक जीवन दर्शन है।

# उद्देश्य सीमित, पर प्रकार व्यापक रहे

त्र्याज एक भाई ने देहात के मजदूरों में श्रमदान-त्र्यान्दोलन चलाने की इच्छा प्रकट की । मैने उनसे कहा कि अमदान केवल मजदूरों से ही क्यों लिया जाय, कुल मानव-समाज से क्यों नहीं १ यह ठीक है कि ब्रारम्म में मजदूर ही श्रमदान देगे, लेकिन प्रोफेसर, न्यापारी, मन्त्री ब्रादि सभी से वह श्रमदान क्यों न मॉगा जाय १ हम श्रपना श्रान्दोलन मजदूरो तक ही सीमित क्यो करे १ श्रगर हम सिर्फ मजदूरों से ही अमदान मॉगेंगे, तो मजदूर श्रीर गैर-मजदूर, ऐसे दो दुकड़े वन जायंगे। इस तरह टुकडे करने से आरम्भ में ही हम अपनी ताकत घटायेगे। इसलिए हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, जो सारी मानवता के लिए लागू हो । चाहे उसका उद्देश्य सीमित क्यो न हो, पर उसका प्रकार या तरीका व्यापक होना चाहिए। भूदान-श्रान्दोलन का उद्देश्य सीमित है, पर उसका तरीका सारी दुनिया को लागू होता है। सूर्यनारायण हर चीज को समान उष्णता देता है, पर कोई चीज कम उष्णता लेती है, तो कोई ज्यादा। सूर्य-िकरणो से वर्फ ही पिघलेगा, पानी नहीं, पानी तो सिर्फ गरम हो जायगा । पानी से मिट्टी ज्यादा गरम होगी, मिट्टी से पत्थर ऋौर पत्थर से लोहा ज्याटा गरम हो जायगा। यद्यपि सूर्य-िकरगो का श्रासर हर चीज पर कम-वेशी होगा, फिर भी सूर्य कभी यह नहीं कहेगा कि मै वर्फ को पिघलाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ । वह जानता है कि मेरी किरखों से लोहा नहीं, वर्फ ही पिघलेगा, फिर भी वह कहेगा कि मै कुल दुनिया को गरम करने श्राया हूँ । वह श्रपने प्रयोग को सीमित नहीं करेगा, इसी तरह पानी भी नारियल के पेड में जाने से मधुर फल पैदा करेगा, मिर्च के पास जाने से तीखा श्रीर कपास के पौधे के पास जाने से ततुवाला फल पैदा करेगा। इस तरह पानी का अलग अलग परिखाम होता है। पानी में चीनी और मिट्टी पिघल (गल) जायगी, पर पत्थर या लोहा नहीं । फिर भी पानी की कोशिश सारो दुनिया पर प्रभाव डालने की होगी।

# खानेवाले को श्रम करना चाहिए

साराशा, जो विचार महान् होता है, वह सीमित दायरे में नहीं रहता। इसलिए हमें हरएक से श्रमदान लेना है। हमारा पराक्रम चला, तो वह जरूर हो सकेगा। हम चाहते हैं कि मालिक मजदूर का भेट ही न रहे। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक एक घरटा श्रमदान हे। ग्राज देश में उत्पादन बढाने की बहुत ग्रावश्यकता है। देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 'उत्पादन बढाग्रो, उत्पादन बढाग्रो'। लेकिन क्या खेतो ग्रीर कारखानो में काम करनेवाले मजदूर ग्राठ के बढले नो घटे काम करें—यही कोई उत्पादन बढाने का तरीका है होना तो यह चाहिए कि श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े। गांधीजी ने जिंदगीभर कई प्रमार के काम किये। मगी-काम ग्रीर चमार का काम भी किया, कुष्ठरोगियों की सेवा की, राजनीति पर व्याख्यान ग्रीर गीता पर प्रवचन दिये। वे नियमित कातते थे ग्रीर जिस दिन चले गये, उन दिन भी उनका कातना पूरा हो चुका या। उन्होंने यह सब इसीलिए किया कि वे दुनिया के सामने यह विचार रखना चाहते थे कि 'जो शख्स दाता है, उसे कुछ-न-कुछ पैदा करना चाहिए।' इसलिए हम व्यापारी, वकील, मंत्री ग्रादि से भी कहेंगे कि ग्रापका काम उपयोगी है, फिर भी आपको दिन में एक घटा उत्पादक परिश्रम जरूर करना चाहिए।

### श्रम से बुद्धि घटती नहीं, वढती ही है

कुछ लोग कहते हैं कि प्रवान-मंत्री एक घटा खेत में काम करने के बनाय एक घटा ग्रधिक चर्चा करेगा, तो कितना ग्रच्छा होगा। बाबा के बारे में भी यही कहा जाता है कि वह एक घटा चर्खा चलाने के बनाय बोध देगा, तो ज्यादा ग्रच्छा होगा। लेकिन लोग यह नहीं कहते कि बाबा खाने के बनाय प्रवचन देगा, छह घटे सोने के बनाय बीवदान देगा, तो कितना सुन्दर होगा। नानी खाता, सोता है, तो लोगों को ग्राश्चर्य नहीं लगता, किन्तु वह चर्खा चलाता या चक्की पीसता है, तो आश्चर्य लगता है। समभाने की जरूरत है कि सारी मानवता के लिए कुछ चीनें बुनियादी होती हैं। यह ठीक है कि कोई शारीर-परिश्रम का काम अधिक करेगा, तो कोई बौदिक परिश्रम का, किन्तु दोनों को दोनों काम करने चाहिए। जिनके पास बुद्धि-शांक्त है, वे अगर थोड़ा शारीर-परिश्रम करें, तो कुछ खोंगें नहीं, बल्कि बहुत पांगें। में यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने जितना ग्रन्थवन किया, उससे कम शारीर श्रम नहीं किया। मैंने प्रतिदिन चार-

छह घटे विविध प्रकार के परिश्रम में बिताये हैं। उससे मेरी बुद्धि की तेजस्विता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी ही।

### राष्ट्र की उपासना

त्रगर ईश्वर की यह इच्छा होती कि कुछ लोग बुद्धि का काम करें और कुछ लोग शरीर अम, तो उसने कुछ लोगों को सिर-ही-सिर दिये होते और कुछ को हाथ ही हाथ ! ईश्वर के लिए कुछ भी असमव नहीं है । लेकिन उसने हरएक को दिमाग भी दिया है श्रीर पेट भी । उधर चिंतन भी चलता है श्रीर इवर भूख भी लगतो है । इसलिए यह विचार भी गलत है कि मजदूर घटों तक शरीर-अम ही करते रहे । उन्हें रोज दो तीन घटे बौद्धिक काम का भी मौका मिलना चाहिए । क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ खाना खाये श्रीर कुछ सिर्फ पानी ही पिये १ यह ठीक है कि फलाहार करनेवाले कम पानी पीयेंगे और रोटी खानेवाले ज्यादा, फिर भी दोनों को खाना भी चाहिए श्रीर पानी भी । इसी तरह समाज-रचना ऐसी होनी चाहिए कि हरएक मनुष्य का पूर्ण विकास हो । इसीलिए हरएक को अम की प्रतिष्ठा श्रीर चिंतन, दोनों की ही प्रतिष्ठा महसूस होनी चाहिए।

मुक्ते बचपन की एक घटना याद आती है। एक दिन मैं माँ के पास खाना माँगने गया, तो उसने पूछा कि 'स्नान किया १' मेरे 'हाँ' कहने पर उसने फिर से पूछा, 'तुलसी के पेड को पानी पिलाया १' मैंने 'ना' कहा, तो उसने कहा, 'जब तक तुलसी को पानी नहीं पिलायेगा, तब तक पानी न मिलेगा।' हम समकते हैं कि माँ ने बडा अच्छा काम किया, जो मुक्ते पेड की सेवा किये बिना खाना नहीं विया। इस तरह जब राष्ट्र की उपासना शुरू होगी और हर माता अपने बच्चो को एकआध घटा परिश्रम किये वगैर खाना नहीं देगी, तभी देश ऊँचा उठेगा।

# समाज के दुकड़े करना अधर्म

हमारा त्रान्दोलन कुल मनुष्यों के लिए होना चाहिए। ग्राज लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज के दो टुकडे भी करते हैं। कोई जातिवादी होते हैं, तो 'व्राह्मण्-सभा बनायेगे, कोई हरिजनों में काम करेगे। कोई 'हिन्दृसभावार्टा' होंगे, तो सिर्फ हिन्दुओं के ही कल्पाण की चिन्ता करेगे। इस तरह दुकड़े करना, आत्मा को चीरना या काटना वड़ी भयानक वस्तु है।

मध्यप्रदेश के एक भाई ने, जो कि हिंदू-धर्म के बड़े श्राभिमानी थे, हमे लिखा कि 'मे २० एकड जमीन टान टेना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि वह मुसलमानो को न टी जाय।' हमने उनको लिखा कि 'इस तरह टोनों म मेट करना श्रायन्त ग्रायमें है। कोई श्रास्ताल खोला जाता है, तो उसमे सभी रोगिर्भें की सेना होती है। दु ख निवारण के काम में मेट कर श्राप हिंदू-वर्भ पर प्रहार कर रहे है। यह बात आर्न-छस्कृति के खिलाक है, इसलिए हम श्रापका टान नहीं छे सकते।' उनहोंने फिर से लिखा कि 'हमारी जमीन बहुत अच्छी है, किमी भी हिंदू गरीब को टीजिये। उतनी जमीन श्राप मुसलमानो को न टेंगे, तो क्या विगडेगा श श्रापके पास दूसरी जमीन पड़ी है।' इस पर मेने उनको लिख दिया: 'यह अत्यत दुर्बुडि है। मुक्ते भूमि का लोभ नहीं है। में श्रापकी जमीन नहीं लूँगा।'

उत्तर प्रदश में भी जब एक भाई ने इस शर्त पर जमीन दनी चाही कि वह हरिज़नों को न दी जाय, तो हमने जमीन लेने से इनकार कर दिया। परमेश्वर इस तरह का कोई भेट नहीं करता। सूर्य की किरणे हर घर में प्रवेश करती है, चाहे वह बाह्मण का घर हो या हरिजन का। गगा का पानी हरएक की प्यास बुभाता है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, शेर हो या गाय। परमेश्वर की सारी सुष्टि साम्ययोग सिखाती है, फिर भी हम उसके दुकड़े करते हे, यह बड़ा भारी अधर्म है।

### थारट्रेडियन जापानियों को प्रेम से जमीन दे

इन दिनो भाषा के अनुसार प्रान्त रचना के सवाल पर क्यां भगडे चल रहे हैं। में मानता हूँ कि भाषा के अनुसार प्रान्त वनने चाहिए, क्योंकि जब तक जनता की भाषा में गज्य का कारोबार नहीं चलता, तब तक मच्चा स्वराज्य नहीं आता। किर भी प्रान्तों का यह विभाजन दिलों का विभाजन न होना चाहिए। आज बल्लारी जैसे जमीन के छोटे से उनडे के लिए दो प्रान्तों में करुता और सवर्ष चल रहे हैं। हमे यह सारा हास्तास्यद मालूम होता है। हमने कहा, हम इसका फैसला चिट्टी डाल कर करेंगे। हम कर्ते है कि वल्लारी की गिनती ब्रान्ध्र में करों या कर्नाटक में, दो बाते निश्चित है कि वह हिन्दुस्तान के बाहर नहीं जाता ब्रोर न ब्रापनी जगह ही छोडता है। आज के सारे क्लाडे इमीलिए चलते हैं कि हम दुकड़े करके चिन्तन करते हैं।

श्राज जापान में जन सख्या बहुत ज्यादा है और जमीन कम । उधर ग्रास्ट्रेलिया में जमीन खूर पड़ी है श्रौर जन-सख्या कम है। लेकिन श्रास्ट्रेलियन
जापानियों को यह कहकर उन्हें श्रास्ट्रेलिया में श्राने नहीं देते कि 'वह हमारे
वाप की जमीन है।' वे सोचते नहीं कि बेटे तो सारी दुनिया के बेटे होते है।
श्रागर पूरी मानवता का विचार करेंगे, तो आस्ट्रेलियावाले प्रेम से जापानवालों
को जमीन देगे। लेकिन प्रेम से नहीं देते, तो भरगड़े श्रौर खूनी क्रान्ति के बाद
देगे, क्योंकि जो श्रावश्यकना है, वह पूरी हुए वगैर मानवता का समाधान नहीं
हो सकता।

साराश, जहाँ व्यापक बुद्धि से सोचते हैं, वहाँ मसले जल्दी हल हो जाते है। हम चाहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में भी भूदान का तरीका लागू किया जाय और सारी दुनिया एक मानी जाय। हर मानत विश्व नागरिक हो और कोई भी व्यक्ति भी देश में जाकर बसे और काम करें। जम इन तरह होगा, तभी भूदान- सकत होगा।

### हृदय-चेत्र मे लड़ाई

जिस तरह जातिवादी बाह्य गाह्य गोतर, हिरजन परिजन स्रादि दुकड़े करते है, उमी तरह कम्युनिस्ट भी टुकडों में चिंतन करते हैं। वे समाज के दो वर्ग मानते हैं, गरीब स्रीर स्रमीर। लेकिन हर वर्ग में स्रच्छे स्रीर बुरे, दोनो होते है, इसलिए उनका युद्ध राम-रावण युद्ध नहीं, विलक्त कीरव-पाडव-युद्ध होगा। जहाँ दोनो पत्तो में भन्ने बुरे हो, वहाँ उस लडाई के परिणामस्वरूप दोनो का नाश होता है। जहाँ एक स्रोर खालिस सत्य स्रीर दूमरी स्रोर खालिस स्रसत्य हो, वहाँ लडाई मं जोर स्राता है। हम सारी दुनिया से दान माँगते है, तो कुछ देते हैं श्रीर कुछ नहीं भी देते । दनेवाले सब उदार पत्त में शामिल होगे श्रीर न देनेवाले कज़म पत्त में। दोनों पत्तों मं कुछ गरीब होगे, तो कुछ श्रमीर । इस तरह गुणों के श्रावार पर बने पत्तों मं लडाई हों, तो उसमें कज़म दिक नहीं सकते । क्या कभी प्रकाश श्रीर अवकार की भी लडाई हुई है ए स्वनारावण श्रपनी सारी सेना लेकर श्रावा । सामने बना अधकार खडा था, जिमकी सेना में बड़े-बड़े लोग थे । किर जोगे से लडाई हुई, जिममें सूर्व की जीत हुई—क्या इस तरह कभी लड़ाई हुई है १ स्पाट है कि जहाँ सूर्वनारावण श्रावा, वहीं श्रथकार खतम हो जाता है।

खाराश, नहाँ सारी सज्जनता एकत्र हुई, वहाँ दुर्जनता टिक नहीं सकती । जलसीदासजी ने लिखा है कि 'सुमित कुमित सबके उर बसिह ।' हरएक हृदय में सद्बुद्धि और दुर्जुद्धि, दोनो होती हैं। हम सद्बुद्धि को इक्टा करने की कोशिश करंगे, तो ताकत पैदा होगी। साम्ययोग की कोशिश यह है कि हर मनुष्य को सद्मावनाएँ एकत्र होकर उनकी दुर्मावनाओं के साथ लडाई हो। वह लड़ाई एक ही मोचं पर न चलेगी, बल्कि हजारों मोचा पर होगी। वह लड़ाई हरएक के हृदय में चलेगी।

#### साम्यवादी भी एक प्रकार के जातिवादी

साम्ययोग में हम कुल मानवता का काम करना चाहते हैं, जब कि 'कम्यु-निस्ट' (साम्यवादी) ग्रोर 'कम्युनॅलिस्ट' (जातिवादी) दुकडे करके काम करते हैं। ग्रवसर कहा जाता है कि उनमें से एक 'लेफ्टिस्ट' (वाम) होते हैं और दूसरे 'राइटिम्ट' (दिल्ला) होते हैं, लेकिन हम कहते हे कि दोनो 'रॉगिस्ट' (गलत) हे। दुकडे कर काम करने से वे ग्रारम में ही ग्रपनी ताकत घटा देते है। कुल मानवता को इक्टा करने की कोशिश की जाय, तो ग्रारम में ही ताकत बढ़ती है। इसीलिए हिंदू-धर्म ने कहा है: 'गणानात्वा गणपित हवा-महे।'—'सब गर्लो का तू गणपित है, इमिलिए हम तेरा ग्रावाहन करते है।' इसके मानी यह है कि हम सारे समूह की इच्छाशक्ति को ग्रनुकृल करना चाहते हैं।

हमें खुशी है कि धीरे-धीरे कम्युनिस्ट भी प्रेमपन्य में दाखिल हो रहे है। इसका मतलव यह नहीं कि उनके ग्रलावा दूसरे सारे प्रेमी है। किन्तु उन्होने संघर्ष का एक बाद माना है। दूसरे लोग संघर्ष का बाद नहीं मानते, फिर भी लोभ के कारण सवर्ष करते है। अब कम्युनिस्ट लोग सवर्ष का तत्त्वजान छोड विश्व-शाति की बाते कर रहे है। किंतु विश्वशाति कोई ग्रामावात्मक वस्तु नहीं है। सिर्फ लड़ाई रोक्ने से विश्वशाति न होगी, उसके लिए प्रेम का प्रयत्न करना होगा । विश्वशाति का तरीका ग्रमल में लाने से सारे हाइड्रोजन वम आदि यों ही खतम हो जायंगे। विश्वशाति का तरीका यह है कि हम सारे समाज की सेवा करें और समाज में भेद न करें। इसीको गीता 'लोक सग्रह' कहती है। उसके मानी है, सब लोगो को एकत्र करना श्रीर समेद न हो, इसकी कोशिश करना । जाति, वर्ग, धर्म त्राटि के फगडे करते रहोगे, तो विश्वशान्ति नहीं होगी। भले ही उससे टो-चार साल के लिए युद्ध रोका जाय, जो कटनीतिज भी किया करते हैं । लेकिन मसलो को हल किये बगैर शान्ति नहीं होगी ग्रौर वे इसी तरीके से हल करने चाहिए कि सबके हृदय मं शान्ति श्रौर समाधान पैदा हो । समाज के टुकडे करके मसले इल करने की कोशिश की जायगी, तो शान्ति न होगी । साम्यवादी भी एक प्रकार के जातिवादी । जातिवादियों के समान वे भी हर गाँव के, प्रान्त के, देश के दो दुकड़े करते है,

जससे सारी दुनिया में भगड़े चलते रहते है।

# प्रेम-शक्ति या द्वेप-शक्ति

भूदान में ऐसा तरीका अख्तियार किया गया है, जिससे हर मनुष्य की सद-भावना प्रकट हो । भू-दान का विचार श्रमीर-गरीव, सबको लागू है । एक एकड-वाला अगर श्रपनी मालकियत छोडेगा, तो ऐसी तानत पैदा करेगा कि हजार एकडवाले को भी ऋपनी मालकियत छोडनी पडेगी । कम्युनिस्ट लोग गरीब ऋौर अमीर का भगडा कराना चाहते हैं। हम उनसे कहते है कि तुम्हारे गरीव और अमीर, दोनो एक ही वर्ग के है। गरीव को अपनी लॅगोटी ना अभिमान है, तो श्रमीर को श्रपनी घोती का । लोभियो ना एक ही वर्ग होता है, दस रपयेवाला सो रुपयेतालों की ओर देखकर मत्सर करता है, तो सौवाला हवारवालों की ओर देग्वरुर । कुरान में कहा गमा है कि 'जन्तत' (स्वर्ग) ओर 'दोबख' (नरक) के बीच 'वरजख' होता है । वरबख जानेवालों की एक ग्रॉख रोती है और दूमरी हैं । जो ग्रॉख स्वर्ग की तरफ देखती है, वह रोती है, जो नरफ की तरफ देखती है, वह हसती है । इसलिए हर कोई ऊपर देखा करेगा, तो हु खों होगा, मन्मर करेगा ग्रोर जो नीचे देखेगा, वह सुखी होगा, उदार बनेगा ।

श्राज श्रापके सामने यही सवाल है कि आप मत्सर शक्ति पैटा करके ममले हल करते हैं या प्रेम-शक्ति पैटा करके र भूदान यज के जिस्ये प्रेम शक्ति पैटा करके ममले हल करने की कोशिश की जा रही है। श्रागर साम्यवादी हम बात को कबूल करें कि हम द्वेप शक्ति से नहीं, प्रेम-शक्ति से ही काम करेंगे, तो हम दोनों नजदीक श्रा सकते है। जहाँ प्रेम शक्ति पर विश्वास हो जायगा, वहीं वास्तव में विश्वशान्ति होगी।

सामलकोटा ६-११-<sup>१</sup>५७

# विश्वव्याधि का सौम्य उपाय: भृदान

:3:

[ प्रार्थना-सभा मा त्रारम पाँच मिनट के मौन चिंतन से होता है। इम प्रवचन में उसके बारे में विनोवाजी ने समभावा है।]

### मौन-चितन क्या है ?

सबसे पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करेगे। प्रार्थना के दो अश होगे, पहला अश मौन का होगा और दूसरे मे जानी के लक्जण पटे जायंगे। मौन मे हम परमात्मा के गुणो का चिंतन करेगे। अनन्त आवाश जैसे परमात्मा के गुण भी अनन्त है। परमात्मा 'विश्वकर्ता' नाम मे प्रसिद्ध ह, इसीलिए उन्हें 'ईश्वर' कहते हैं। क्लिन वे जगत्कर्ता है, यह उनका मुख्य गुण नहीं। हम यह भी नहीं कह मक्ते कि वे जगत्कर्ता है या नहीं। एक हिए मे वे जगत्कर्ता है और दूमरी

दृष्टि से नहीं भी है। क्योंकि जैसे घडा कुम्भार से विलकुल अलग वस्तु है, वैसे जगत् परमेश्वर से विलकुल अलग नहीं। इसिलए उन्हें जगत्कर्ता कहना भी सुश्किल होता है। इस तरह उनका वर्णन शब्दों से परे हो जाता है। अतः जगत्कर्ता के तौर पर हम उनका चिंतन नहीं कर सकते। वह चिंतन हमारी शक्ति से बाहर होगा। जगत् क्या है, हम नहीं जानते। हम जो जानते है, वह तो उस जगत् का एक विलकुल नगएय अश है। महान् विराट् जगत् को हम नहीं जानते। फिर उसके कर्ता के तौर पर परमात्मा का चिंतन कसे कर सकेंगे ? इसिलए 'वह कर्ता है या अकर्ता', यह बात हम तत्त्वज्ञानियो पर छोड़ देगे। वे भी इसका निर्णय न कर सकेंगे, केवल चर्चाभर करेंगे।

### परमात्मा को अन्तर्यामी रूप मे देखे

हम परमातमा को अन्तर्यामी के रूप मे देखेंगे। हमारे हृदय मे उसकी कुछ ऋनुभृति होती है। अगर हम सबके हृदय में परमात्मा का अश न होता, तो सत्रको सार्वभौम सहानुभृति न होती । यह सहानुभृति केवल मनुष्यो के लिए ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के लिए हैं। कोई प्राणी दु:खी हो, तो सहानुभूति से हमारा हृदय तत्काल पिघल जाता है। हम चाहे उसे मदद न कर सके, तो भी ्मार सहानुमृति उसके पास टोडी जाती है। हरएक के हृदय मे सहानुभृति का यह अश होता है। अगर वे अन्तर्यामी हरएक के हृदय मे न होते, सबके हृदय में वह समान अश न होता, तो उस सहानुभृति का कोई कारण भी नहीं होता। इसलिए अन्तर्थामी के रूप मे परमात्मा को देखना हमारे लिए लाभदायी है। उसके अनन्त गुणो का कोई-न-कोई अश किसीके रूप मे प्रकट होता है। दयाल पुरुष के रूप में परमात्मा की टया ना ग्रश दीख पडता है। प्रेमी मनुष्य के रूप में भगवान् के प्रेमानुराग का अग दीख पडता है। जानी मनुष्य के रूप मे परमात्मा के ज्ञान का रूप दीख पडता है। ऐसा कोई मनुष्य या प्राणी नहीं, जिसमें कोई-न-कोई अच्छा गुरा न हो। चाहे ज्यादा हो या कम, लेकिन हरएक में कुछ-न-कुछ गुण होता अवश्य है और वह परमात्मा ना अश है। उस अश को हम बढ़ा सकते है। अगर हम परमात्मा के गुणो का तीव चिंतन करे और

हमारे हृदय में वे श्राये, ऐसी कोशिश करें, तो होते-होते मनुष्य के गुण इतने विकसित होगे कि कुछ लोग परमेश्वर के निकट जा सकेंगे।

# ईश-चिन्तन से ईश-गुणो का स्पर्श

वैसे परमेश्वर के निकट जाने की भाषा तो एक पागलपन की भाषा है। लेकिन जब कोई चडोल पत्ती उडते-उडते हमारी दृष्टि से श्रोभल हो जाता है. तो हम कहते है कि वह सूरज के पास पहुँच गया । वह पन्नी जानता है कि उमके ग्रीर सूरज के बीच कितना फासला है। लेकिन हम कहते है कि वह पहेंच गया। इसलिए मनुष्य के गुणों का कितना भी विकास हो, परमेश्वर के गुणों के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती । फिर भी हमने ऐसे उन्नत मनुष्य देखे है, जिनके गुगो की कल्पना साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसो को हम 'महात्मा' कहते श्रीर परमात्मतुल्य समभते हैं। लेकिन वे अपने को महात्मा नहीं समभते। वे क्हते हैं कि हम तो जुड़ात्मा है, परमात्मा से दूर हैं। फिर भी सर्वसावारण लोगो के खयाल से वे महात्मा होते हैं। इस प्रकार के गुणो ना विकास हर मनुप्र में हो सक्ता है। हम समक्ते ह कि जिल्ला-विभाग की छोग से जो तालीम दी जाती है, उसका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मनुष्य वा गुण विवास हो। तभी तालीम नफल होगी। इसीको 'भक्ति की दृष्टि' वहते है। अभी हम इसी दृष्टि से परमात्मा का चितन करेंगे श्रीर उससे गुण विकास की चाह रखेंगे। इस तग्ह हर रोज परमात्मा के ट्यालु, प्रेममय, सत्यस्वंन्तप ग्राटि गुणो का हम चितन करे, तो हम उन गुणां का स्पर्श होगा।

#### दुख की वीमारी का इलाज

हमारी भूदान-यात्रा में कई जगह लोग नारे लगाते है। हम जानते है कि उससे उत्साह पैटा होता है। हम उस उत्साह को रोकना नहीं चाहते। किन्तु हम कहना चाहते है कि यह भूदान-ग्रान्टोलन नारों से ग्रीर चिल्लाने से सफल न होगा, वह तो शान्त-चिन्तन से ही होगा। क्योंकि यह काम कुछ थोडे-से दुःखी लोगों को भूमि देने का काम नहीं। किसी भूखे को देखकर हम दया से उसे थोडा खिला देते हैं, इस प्रकार की तात्कालिक दया का यह काम नहीं है। किन्तु लोगों

को भूख की पीड़ा क्यो होती है, कुछ लोगों को खाने को क्यो नहीं मिलता श्रौर लोग क्यो दुःखी होते है, इसका चिन्तन कर समाज की रचना मे बदल करने का ही यह काम है। कोई बीमार पड़ा और उसके पेट मे पीड़ा हो, तो उसके पिर ग्णामस्वरूप उसका सिर दुखता है। उस समय उसका सिर दबाने या कपाल पर सोठ लगाने से उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके असली दुःख पेट की बीमारी का जब तक उपाय नहीं होता, तब तक सिर दबाने या सोठ लगाने से रोग का निर्मूलन नहीं हो सकता। भृदान-यज्ञ मे हम केवल सिर दबाने का यन नहीं करते, बल्कि रोगी को अन्दर से श्रौपध देकर उसके रोग का निर्मूलन करने की कोशिश करते है। हम यह चेष्टा कर रहे है कि तीब श्रौपध देकर रोग दुक्त न किया जाय, बल्कि सीम्य श्रीष्य से किया जाय। क्योंकि तीब श्रौपध से एक रोग दुक्त हुआ, तो उसके बदले दूसरा पैदा होता है। इस तरह इधर हम सिर दबाने श्रादि के जैसे छोटे-छोटे काम कर सतुष्ट होना नहीं चाहते श्रौर उधर तीब श्रौपध भी नहीं चाहते है।

# तीव्र औपध हानिकारक

समाज में प्राचीनकाल से आज तक कुछ, न कुछ दुः खं चलते आये हैं। जहाँ थोंड़ा दुः खं दीख पड़ा, वहाँ दया से कुछ मदद कर दी। किसी भूखें को खिला दिया, इस तरह दया का काम हमेशा, चलता है, जो सिर दवाने या सोठ लगाने जैसा है। हिन्दुस्तान या दुनिया का आज का दुः खं इस तरह छोटे-मोटे प्रयोगों से न मिटेगा। ऐसी दया की कीमत बहुत है, किर भी इससे मसले हल न होगे। यह पहचानकर कुछ डॉक्टरों ने रोग-निवारण का ऐसा जबरदस्त इलाज चलाया कि उससे वह रोग तो हटा, पर दूसरे कई रोग पैदा हुए, जिनसे रोगी वेजार हो उठा! जिन्हांने ऐसे समाज की दुरुस्ती के लिए हिसक इलाज काम में लिये, हिंसक क्रान्तियाँ की, वे अब पश्चात्ताप में पड़े हैं। होता यह है कि जैसे-जैसे तीव औपध खाने की आदत पड़ जाती है, वसे ही रोगी को उत्तरोत्तर अधिक तीव इलाज करने पड़ते हैं। हिंसा के जिरेये समाज के दुःख दूर करने की कोशिश करते-करते हिंसा उत्तरोत्तर खूब बढ़ती रही। एक तोला औपध से काम न हुआ,

तो डेट तोला दिया। फिर डेढ तोला खाने नी ग्राटत पड़ जाने पर उमका भी परिगाम नहीं हुग्रा, तो टो तोले टिया।

इस तरह ग्रोपध की मात्रा ग्रोर तीव्रता वढाते गये। यो करते करते सव जगह हिग्एयगर्भ की मात्रा चलने लगी। इरएक रोग के लिए हिरएयगर्भ की मात्रा ही दी गयी । परिगाम यह हुत्रा कि त्राज ममाज मे हिसा इतनी बढ गनी कि ममाज म उमसे कोई लाभ होने के बढ़ले हानि ही होने लगी। शस्त्रास्त्र बढाते बटाने, तीत्र शास्त्राम्बो की खोज करते-करते ऐटम छौर हाटड्रोजन वम तक आ पहुँचे । ये वम वैज्ञानिको की बुढि से निकरे, जो इस जमाने की बुढि है । हरएक पत्त के पास ग्राज ये वम हैं। पहले तो अमेरिका के पास यह चीज निकली । फिर रूम के पास गयी । अन उग्लंड ग्रादि देश भी ये वम बना रहे हैं। पहले जिसने तलवार निकाली, तो दूसरों के पास तलवार नहीं थी। इसलिए जिसके पास तलवार थी, उसकी चली । लेकिन जर तलवार सार्वजनिक हो गयो, तव तलवार की कुछ नहीं चली । फिर वद्क निकली, तो जियने निकाली, उसीकी चली । लेकिन जब बन्द्रक सार्वजनिक हो गयी, तो उसकी कुछ न चली । इस तरह शास्त्रास्त्रो का विकास करते करते हम प्रव ऐसी हालत मे पहुँच गये हे कि वे शास्त्रास्त्र मनुष्य के हाय म नरीं रहे। अप श्रीपा इतने तीत हो गये कि उन्हें खिलाने से मनुष्य मर जायगा और फिर उसका रोग भी दुदस्त होगा।

#### परशुराम के हिंसा के असफल प्रयोग

हम चाहते ह कि रोग नष्ट हो, पर उसके साथ मनुष्य नष्ट न हो। ऐटम श्रोर हाइट्रोजन बम के परिणामस्वरूप आज यह ग्रामका हो रही है कि शापक मनुष्य भी नष्ट हो जाप। श्रप्त तो बर बैटे-बेटे भी सिर पर बम गिर सकता है। श्राज की लड़ाई में सिर्फ लड़नेवाले ही खतम नहीं होते, बल्किन न लड़नेवाले भी खतम होते है। इसमें खिप्ता, बन्चे, पशु, पेड, सम खतम होंगे। इमलिए इन कामों में जो बड़े प्रवीण लोग हैं, उनके भी व्यान में ग्राया है कि ये काम बेकार है, इससे ममले हल न होंगे। श्राभी श्राप देख रहे हैं कि बुलगानिन हित्सतान मे आ रहे हैं। ग्रांखिर वे क्यों ग्रा रहे हैं १ क्या हिंदुस्तान के पास कोई शक्ति है, वडी सेना है या दौलत १ यह तो मिखारी देश है। लेकिन बुल्गानिन शांति की खोंच में यहाँ ग्रा रहा है। रूसी लोग हिंदुस्तान में कुछ देखने के लिए नहीं, बिल्क प्रेम सपादन के लिए ग्रांये हैं।

मुक्ते १६४५ की एक मजेदार कहानी याद आ रही है। उस समय लडाई में सेनापित की ग्रोर से सेना के लिए रोज नये-नये हुक्म निक्लते थे, जिमें 'ग्रार्डर ऑफ दि दें' (आज की त्राजा) कहते थे। एक दिन रटालिन ने रूसी सैनिकों के लिए आजा निकाली कि 'तुम लोग जर्मनों के साथ शास्त्रास्त्रों से लडते हो, इतना ही काफी नहीं। तुम्हें ग्रपने हृदय, मन ग्रीर बुद्धि से उनका पूरा द्वेष करना चाहिए।' कहने का सार यह है कि जब तक पूरा द्वेष न करेगे, तब तक ये श्रीजार काम के नहीं। जो लोग द्वेष पर इतनी अद्धा रखते थे, वे ग्रव प्रेम पर रखने लगे हैं, क्योंकि वे सच्चे लोग है, दाम्भिक नहीं। उन्हें लगता था कि शास्त्रास्त्रों के वल पर हम दुनिया में शांति कर श्रच्छी व्यवस्था रखेगे।

जैसे परशुराम को लगता था कि शस्त्रास्त्रों के वल पर हम सारी पृथ्वी को नि: च्रित्रय करेंगे श्रीर उन्होंने इक्कीस बार यह प्रयोग किया। क्या ग्रापने कभी यह सुना है कि किसीको इक्कीस बार फॉसी पर लटकाया गया १ एक बार लटकाने पर दुवारा लटकाने की बरूरत नहीं होती। पर परशुराम को इक्नीस बार नि: च्रित्रथ पृथ्वी करनी पड़ी, क्योंकि उसने ऊरर ऊपर से पेड काटकर बीज को कायम रखा। परशुराम खुद ब्राह्मण होने पर भी च्रित्रय बना, तो फिर वह च्रित्रयों का सहार करते कर सकता था १ श्रागर उसे च्रित्रयों का सहार करना था, तो खुद से आर म करते, तब दुनिया नि: च्रित्रय होती। जब इक्कीस बार प्रयोग करके भी वह असफल साबित हुन्ना, तब उसने हार खायी श्रीर वह खेती के काम के लिए चला गया। फिर उसने पेड़ काटकर बसाहत बनाने का काम किया। कहा जाता है कि कॉक्या और त्रिवाकुर-कोचीन स्नादि उसीने बसाया। वह सच्चा मनुष्य था, उसे लगा कि च्रित्रय उन्मत्त हो गये है, तो उनकी उन्मत्तता दूर करने के लिए हमें भी च्रित्रय होना पड़ेगा। किन्तु वह प्रयोग सफल नहीं हो सकता था।

अधकार का प्रतिकार किसी चीज से करना हो, तो वह प्रकाश से ही हो सकता है, यह जब उसके ध्यान में आया, तो उसने शांति कार्य गुरू किया।

# कम्युनिस्टों के परशुराम के-से प्रयोग

कम्युनिस्ट लोगों की हालत भी परशुराम की जैसी है। उन्होंने देखा कि पूँजीवादी खूब शस्त्रास्त्र बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। पूँजीवादियों ने गलत समाज-रचना बनायी है, तो उन्हें ख़तम किये बगैर वह बढ़लेगी ही नहीं। फलतः रूस में खूब सहार करके कम्युनिष्म की स्थापना हुई। किंतु वह नाममात्र की स्थापना है। लोगों के हाथ कोई सत्ता नहीं द्यायी, बह्कि शस्त्र उठानेवालों के हाथ ख्रायी। याने चात्र वर्ग के हाथ में रही। परिग्णाम यह हुआ कि दुनिया में पूँजीवादी राष्ट्र शस्त्रास्त्र बढ़ाने लगे और इधर ये भी। ग्रमेरिकावाले जाहिर करते हैं कि हमने हाइड्रोजन बम खोज निकाला, तो रूसी कहते है कि हमारे पास भी वह है।

ये सभी चाहते है कि जागतिक युद्ध न हो। लेकिन बाबा को इसनी कोई चिंता नहीं। बाबा कहता है कि तुम्हारे शास्त्रास्त्र खून बढ गये है, तो जरा एक बार लड़ लो। क्योंकि एक बार ऐसा सुन्दर युद्ध लड़ लोगे, तो सीधे ग्रहिंसा की तरफ आओगे, ग्रगर ग्रभी तक नहीं ग्रा पाये हो तो। किन्तु उन्ह लगा कि लड़ने का प्रयोग ग्रच्छा नहीं। जिस तरह रावण ने शिव धनुप उठाने का प्रयोग किया, तो वह उसीकी छाती पर जा गिरा, वैसे ही ऐटम ग्रीर हाइड्रोजन बम हाथ में ग्राया है, तो उससे अब सारा समाज बचेगा या खतम होगा, यह ग्रागना होने लगी है।

#### किसे मारा जाय ?

इसलिए स्पष्ट है कि तीव श्रीपथ से रोग दुरुस्त नहीं होता। उसके लिए सोम्य औपध की ही जरूरत है, यह सिद्ध है। श्रीर यह भी सिद्ध हो जुका है कि सिर दवाने श्रीर सोठ लगाने से रोग दुरुस्त नहीं होगा। भूखे को रि:लाने की छोटी-छोटी दया के प्रयोगों से श्राज न चलेगा श्रीर ये शस्तास्तों से सहार करने के प्रयोग, जमींदारों को श्रीर राजाग्रों को मारने के प्रयोग भी काम के नहीं है। जमींदारों को मारने की वात है, उसमें सवाल पैदा होता है कि किन्हें मारा जाय ? अकबर और वीरवल की मशहूर कहानी है। अकबर ने बीरवल से कहा था कि सब दामादों को स्लो पर चढाना है, इसलिए स्ली तैयार करों। बीरवल ने बहुत सारी लोहे की स्लियाँ बनायीं, एक चाँदी की और एक सोने की भी बनायीं। जब बादशाह ने पूछा कि चाँदी और सोने की सली किनके लिए है, तो बीरवल ने कहा: एक मेरे लिए और दूसरी आपके लिए, क्योंकि हम भी किमी-न-किसीके दामाद है ही। इसी तरह ५०० एकड़वाला कहता है कि मेरे पास कम जमीन है, ५००० एकडवालों को करल करना चाहिए। १०० एकडवाला कहता है कि ५०० वाले को करल करों। इस तरह यह रास्ता काम का नहीं है।

### उपनिपदो का आदेश

साराश, श्राच दोनो मार्ग निकम्मे सावित हुए है—सोठ लगानेवाला दया का मार्ग श्रीर तीव श्रीषघवाला मार्ग । तो, श्रव हमे चिंतन करना चाहिए कि रोगो नो टुक्स्त करने का श्रीर नीन-सा उपाय हो सकता है १ इसीलिए हम कहते है कि भूदान का नाम नारो से न होगा, बिलक चिंतन से होगा । इसमें सोचने की बात है कि हम श्रपने यहाँ की भूमि-समस्या किस प्रकार हल करेंगे । हमें एक युक्ति ब्यान में श्रायी है । वह हमारे चिंतन से हा ध्यान में श्रायी, ऐसी बात नहीं, ईश्वर ने ही तेलगाना में हमें वह बात सुकायी । हमने सोचा कि हरएक के हृदय में श्रन्तर्यामी परमान्मा है, तो जरा दरवाजा खोलकर उनके पास जाय श्रीर सबको समकाये कि हवा, पानी और सरज की रोशनों के समान जमीन पर सबका हक है । इस बात को कबूल करोंगे, तो तुम्हारा भला है ।

लोग कहते हैं कि यह बात हम पसन्द है। और कुछ लोग हम दान भी देते है। लेकिन कुछ लोग आद्योप उठाते है कि हिन्दुस्तान मे जमीन कम है और जनसंख्या अधिक है। तो, जमीन के वॅटवारे से दारिद्रय ही वॅटेगा। इस पर हम कहते है कि टारिद्रय हो, तो दारिद्रय बॉटो और लद्दमी हो, तो लद्दमी। जिस तरह परिवार में जो कुछ होता है, सब बॉटकर खाते हैं, यह नहीं होता है

िक कुछ लोग खाते हैं ग्रौर कुछ को भृखे रखते हैं। हम कबूल करते हैं कि र्शन्दुस्तान में उत्पादन खूँच बढाना जरूरी है। यह बात सीखने के लिए न हमें <sup>4</sup>योजना आयोग' के पास जाने की जरूरत है, न पश्चिम का ग्रर्थशास्त्र सीखने की। चह तो हम उपनिपदो ने ही सिखाया है, जो ब्रह्मविया के सिवा दूसरी कोई चीज जानते ही न थे और मनुष्य की ग्राव्यात्मिक उन्नति के सिवा जिन्हे दूसरी किसी भी चीज की परवाह ही नहीं थो। उन्होंने ग्राजा दी यी कि 'अन्न यह कुर्वीत। त्तद् व्रतम् ।'---ग्रन्न खत् पैदा करने का व्रत लो । उन्होने यह भी कहा है कि श्रन्न ने सब लोग जीते हैं ग्रीर श्रन्न श्रधिक पैटा न हुत्रा, तो लोग त्रापस-श्रापस में लड़ेगे, द्वेप ग्रोर ग्रसन्तोप पैदा होगा। समाधान नहीं रहेगा। इसलिए अन्न ख्र बढाय्यो । हम चाहते है कि उत्पादन ख्रम बढे, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है, वह सब लोगों मे समान रूप से बॉटना चाहिए। हम रोज सुबह दो-तीन वटा चलते हे ग्रौर श्वासोच्छ्वास भी किया करते है। कोई हमने यह कहेगा कि २ ३ घटा चला करो और उसके बाट खूर श्वासीच्छ् वास लो, तो हम यही वरेगे कि श्वासीच्छ् वास नहीं करेगे, तो हम मर जायंगे। इसलिए चलते समय, चलने के बाद श्रौर सोते समय भी इम श्वासोच्छ वास लेगे। इमी तरह त्राज हमारे पास जमीन कम है, सम्पत्ति कम है, तो भी हम बॉ टेंगे ग्रीर ज्यादा होने पर भी बॉटेगे ।

प्रजा कितनी पेदा करना, यह तो लोगो की इच्छा पर निर्मर है। यह एक निलकुल ही स्वतन्त्र विषय है। उसका भी उत्तर उपनिपदों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रजा में इद्रिय-निग्रह नहीं, वह सुखी नहीं हो मकती। इसिलए हम चाहते हैं कि हमारी प्रजा में इद्रिय-निग्रह ग्राये। फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो जन-सख्या है, उसका भार इस जमीन पर है। इसिलए जमीन पर सबका हक है।

# भूदान का सौम्य उपाय

हमने जो उपाय सुफाया है, वह क्लवाला तीत्र औपध नहीं और न सींठ लगानेवाला दया का ग्रीपच है। यह वीच का सीम्य उपाय है। इसमें त्याग करना पडता है, मालिकयत मिटानी पडती है। ग्रागर कोई वहें कि मालिकयत मिटाना कठिन मालूम होता है, तो हम पूछेंगे कि क्या फिर करल-वाला रास्ता ग्रासान मालूम होता है है जब दो रास्ते निकम्मे साबित हो चुके, तो तीसरा रास्ता ग्रापनाया ही होगा। छोटी-छोटी दया से काम नहीं होता श्रीर न हत्याकाड़ से ही होता है, तो बीमारी हटाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए हमने यह उपाय सोचा है कि गाँव गाँव की जमीन गाँव के लोगों में बाँटी जाय।

श्रारम में हमने छुठे हिस्से की ही माँग की थी। लेकिन अब हम कहते हैं कि गाँव के ऊल भूमिहीनों को बुलाकर, उनका स्वागत कर, उन्हें तिलक लगाकर दे दो। ऐसा काम करोगे, तो बुल्गानिन को यहाँ देखने की कोई चीज मिलेगी। श्राज तो वह प्रेम-सपादन करने के लिए श्रा रहा है। लेकिन प्रेम के मार्ग से कोई काम कैसे होगा, यह अभी तक सिद्ध नहीं हुश्रा है। इतना ही सिद्ध हुश्रा है कि द्वेप के मार्ग से काम नहीं होगा, वह भी पूरा व्यान में नहीं श्राया। प्रेम-मार्ग से मसले कैसे हल होगे, यह अभी सिद्ध करना है। इसलिए इस विचार को आप उठायेंगे और गाँव-गाँव जाकर जमीन बॉटेंगे, तो प्रेम से

े हल हो सकते है और शासास्त्रों की ग्रानावश्यकता सिद्ध हो सकती है। इसके लिए श्राज के मालिकियत के विचारों में फर्क करना होगा। इसीलिए हमने कहा कि चिंतन की श्रादत डालों। जिस चिंतन-प्रणाली से बाबा मूदान-यज्ञ के उपाय पर पहुँचा, वही चिंतन-प्रणाली बाबा ने आज ग्राप लोगों के सामने रखी है।

कोत्तापेटा १८-११-'५५

# दान ग्रीर न्यास

श्राज सुबह जब हम यहाँ श्राये, तो कुछ वैदिकों ने हमारे स्वागत में 'महा-नारायणोपनिपद्' का अतिम श्रश हमें मुनापा, जिसमें ऋपियों ने हमारे कर्तव्यो का मान कराया है। वडी सुबर मापा में कई कर्तव्य हमारे सामने रखे गये हैं, जिनमें श्रितिथि-सेवा, तप, दान ग्रादि बहुत-सी व्यते वतायी गयी है। लेकिन अन्त में यह कहा है कि इन सबमें न्यास श्रेष्ठ चीज है।

#### "न्यासमेपा तपसाम् श्रतिरिक्तमाहु ।"

इसके जवाब में हमने कहा कि उपनिपर्दों ने दान की महिमा भी गायी है। ज्याज हम दान और न्यास में जो फर्क है, उस बारे में समकार्येंगे।

### संप्रह के पाप से मुक्त होने के लिए दान

भूदान-यज्ञ का पहला कदम है, 'दान' और ग्रातिम कदम है, 'न्यास'। दान का ग्रार्थ है—देना, "सिवभाग"। याने ग्रापने पास जो चीज है, उसका एक हिस्सा समाज को देना। दान में किसी पर उपकार करने की भावना नहीं होती। बिक मनुष्य यही महसूस करता है कि मेंने समाज से भर-भरकर पाया है, में समाज का अत्यत ऋणी हूं। इसिलए अपने पास जो चीज है, वह समाज की देन है ग्रीर उसके प्रसाद के तौर पर ही हम उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही चूंकि वह समाज की देन है ग्रीर समाज का हम पर उपकार हुग्रा है, इसिलए उसका एक ग्राश हम समाज को देते रहेगे, तभी हमें उसे भोगने का ग्राधिकार होगा। 'अगर हम ग्रापनी प्राप्ति का ग्राश समाज को नहीं देते ग्रीर खुद ही उसका सेवन करते हैं, तो चोरी करते हैं', ऐसा शाप भगवान ने भगवदगीता में दिया है।

ग्राज तक यह माना गया है कि चोरी करना मानवता के विरुद्ध है ग्रौर इसीलिए वह पाप है। किंतु यह वात हमारे व्यान में नहीं ग्रायी कि सप्रह करना भी पाप है। 'चोरी' ग्रौर 'सग्रह' एक ही सिक्के के दो वाजू है। एक वाजू से हम सग्रह करते रहते हैं, तो दूसरी बाजू से उसके प्रतिक्रियास्वरूप चोरियाँ होती रहती है। त्राज के समाज ने सग्रह पर प्रहार नहीं किया और सिर्फ चोरी को ही गुनाह समसा। इतना ही नहीं, त्राज तो इससे उल्टे व्यक्ति का सग्रह पवित्र समझा जाता है। मानव को उसका हक मानकर कानून में भी उसे एक पवित्र त्राधिकार समसा गया है। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि चोरी का मूल सग्रह में है। सग्रह ही चोरी को जन्म देता है। इसलिए अगर चोरी पाप है, तो सग्रह पुएय नहीं हो सकता, वह भी पाप ही होना चाहिए।

फिर भी जब मनुष्य ससार में व्यवहार करता है, तो हरएक से कुछ न-कुछ सम्रह हो ही जाता है। इसलिए उस पाप से निवृत्त होने की योजना यही है कि उसका एक हिस्सा समाज को अर्पण कर दे। हमने तो छुठा हिस्सा ही माँगा है, किंतु ज्यादा-से-ज्यादा जितना हो सके, अर्पण करना चाहिए। भोग भोगनेवाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है। इसे 'दान' कहते हैं। इसमें यह मानी हुई बात है कि आप अपने पास थोडा-सा तो भी सम्रह रखते हैं, उस हालत में दान का कर्तव्य अपको प्राप्त होता है। जिनके पास कुछ भी सम्रह नहीं, ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए दान के कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसे 'नित्य दान' कहते है। याने यह कोई किसी खास मौके पर करने का धर्म नहीं, सतत करने का है।

# दान नित्यकार्य है

कुछ लोग पूछते है कि ग्राप अभी जमीन का छठा हिस्सा मॉगते हैं, तो एक बार छठा हिस्सा देने से, एक बार यह धर्म-कार्य कर डालने से क्या हमारा छुटकारा हो जायगा है हम कहना चाहते हैं कि यह वृत्ति धर्म-वृत्ति नहीं। आप विवाह करते है, तो बंध जाते हैं या छूटते हैं है जिस तरह विवाह से ग्राप बंध जाते हैं और उसमे अपना कल्याण समभते हैं, वैसे ही धर्म-कार्य में बंध जाना कल्याण है। हम यह तो नहीं कहते कि हम एक बार जरा-सा खा लेंगे, तो फिर खाने से छुटकारा हो जायगा। बल्कि यही होता है कि हमने परसो खाया, कल खाया, ग्राज भी खायेंगे ग्रीर ग्रागे भी खाने की वासना कायम रहती है। हम्ह

जानते हैं कि वह चीज टेह के लिए लामप्रट है। इसलिए जन तक टेह है, तन्न तक उसे कुछ-न कुछ ग्राहार टेना ग्रन्छा है।

हम यह भी नहीं कहते कि हमने एक दफा गगा मे ख़त्र स्नान कर लिया, तो फिर स्नान से छूट गये। इस तरह दुशरा स्नान न करना पड़े, ऐमी इच्छा नहीं रखते हैं। बल्क हमने स्नान का बत ही लिया है। शगेर का तत है कि में रोज गदा हो जाऊँगा और हमारा भी यह बत है कि हम उसे रोज धोयेगे। वह नहीं हारता छौर हम भो नहीं हार खाते। वह रोज गन्दा बन जाता है छौर हम रोज उसे धोते है। पर छाग्वर एक दिन हमारी हार हो ही जाती है। इस मर जाते हैं, तो शरीर को घो नहीं सकते। उस समय हमारे हिन्दू लोग हमें मदद करते हैं और लाश को घो देते हैं। वे कहते हैं कि इसका स्नान करने का बत छाज खड़ित हुछा, तो हम उसे पूरा कर देगे। साराश, हम जानते हैं कि स्नान करते ही रोज स्नान करते हैं। इस रोज रात को घोर हट्य की स्फ्रिंत बढ़ती है। इसलिए छानन्द से रोज स्नान करते हैं। हम रोज गत को सोते हैं। हम कभी सोने की अम्चि पैदा नहीं होती। शरीर को रोज यक्षान छाती है, इसलिए उसे रोज छागम देना हम लामप्रद समभते हैं।

इस तरह जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज निद्रा लेते हैं, वैसे ही दान भी नित्य कार्य है। जैसे नहाने, खाने और सोने में हम रोज ग्रानन्द ग्राता है, वैसा ही समभनेवाले को नित्य दान में भी आनन्द होता है। भोग से जो मिलनता निर्माण होती है, उसे धोने के लिए हर रोज दानरूपी स्नान ग्रवश्य करना चाहिए। ग्रगर हम कभी भोगरूपी मिलनता से मुक्त होगे, भोग की आवश्यकता न रहेगी, तो फिर दान को भी ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु हमारा भोग निरन्तर चलता है, दमिलए दान-किया भी सतत चलती चाहिए।

# दान याने ऋण-मुक्ति

यह बात व्यान में रखनी चाहिए कि दान में हम दूसरे पर उपकार नहीं करते। उन्हीं का पर खूब उपकार हो चुका है। इसलिए यह हम अपने ऋण का शोधन कर रहे हैं। बचपन से हमने समाज का निरुतर उपकार लिया है।

समाज ने हमें विद्या दी, हमारा भरण-पोपण किया है। उसने हमारी सेवा के लिए पचासो चीजे बनायी है। विद्यार्थी जिन मकानो में विद्या पाते हैं, वे विसान और मजदूरों के बनाये होते है।

श्राज हम श्रापके यहाँ एक दिन ठहरे श्रीर श्रापके सामने कुछ बाते रखीं, को विश्व-क्लयाण की होती हैं। तो, श्राप बाबा को उपकार कर्ता सममते हैं। लेकिन श्राज के दिन श्रापका हम पर कितना उपकार हुश्रा, इसका हिसाब बाबा के मन में है। बाबा के लिए खाने-पीने की चीजे, स्नान आदि का सारा प्रबध जनता ने किया है। रहने के लिए श्रच्छा मकान दिया है और रात में इसकी नींद में खलल न पहुँचे, इसकी भी श्राप चिता करते हैं। हम नहीं समभते कि श्रापने श्राज के दिन हम पर जो उपकार किया, उसका भी पूरा श्रश्च हम श्रापको वापस दे रहे है। तब फिर बचपन से हम पर जो उपकार हुश्रा है, उसका हिसाब कितना होगा श्राज के दिन का भी लेखा जोड़ा जाय, तो हमारी सेवा उतनी नहीं होगी, जितना कि श्रापका उपकार है। इसलिए हम श्रपने मन में यह समभते हैं कि उपकार-कर्ता हम नहीं, समाज है। दान करनेवाला इसी भावना से दान करे।

श्राज तो हम आपसे जमीन मॉग रहे हैं। लेकिन कल आपसे पूछोंगे कि जिसे श्रापने जमीन दी, उसे वैल-जोडी श्रीर पहले साल के लिए बीज भी नहीं देगे ? श्राप कहेगे, हॉ, जरूर टेगे। फिर हम पूछुंगे कि श्रापने जिसे जमीन दी, उसका लड़का बीमार है, तो आप उसके लिए दवा का कुछ इतजाम नहीं करेगे ? आप कहेगे, हमने उसे श्रपने परिवार में दाखिल कर लिया है, इसलिए जरूर दवा का इन्तजाम करेगे। फिर हम श्रापसे पूछेगे कि उसके लड़के की शादी का इन्तजाम श्राप कर सकते है ? तो श्राप कहेगे, क्यों नहीं कर सकते ? शादी तो स्वतत्र कार्य है। उसमें किसीके भी घर का खर्चा न होना चाहिए, सारे गॉव की तरफ से खर्चा होना चाहिए। शादी के लिए किसीको कर्ज निकालना पड़े, यह सारे समाज के लिए दोष है। शादी तय करना माता-पिता का काम है। लेकिन उसके लिए खर्चा सारा गॉव करेगा, क्योंकि वह सार्वजनिक कार्य है। इस तरह से जैसे विवाह करने के बाद श्रापका ससार श्रुह्त होता श्रीर बढता ही जाता

है, वैसे भूमिटान देने के बाट आपका काम शुरू होगा श्रीर बढता ही जायगा। इसीका नाम 'टान' है।

#### न्यास मालकियत का विसर्जन

'न्यास' में मालिक्यत का पूरा विसर्जन है। में प्रपने पास सम्रह रम्बूँगा ही नहीं | जो कुछ होगा, गाँव को दे दूँगा | फिर समाज की तरफ से मुक्ते जो मिलेगा, वह मै लूँगा। मे नारायणाश्रित वर्नूगा—यह नारायणोपनिपद् का वाक्य है, जिसमें ऋषि कहता है कि न्यास सबसे श्रष्ठ तत्त्व है। याने मालकियत का परित्याग कर नारायण की शरण जाना सबसे श्रेष्ठ वर्म है। भटान-यज का ऋतिम कदम यही है। जिस तरह भृमिति में दो निन्दु होते हैं ग्रीर तभी सुरेखा बनती है, उसी तग्ह सर्वोदय के भी दो बिन्दु है । पहला बिन्दु है दान ग्रीर दूसरा बिन्दु न्यास। न्दान से लेकर न्यास तक वर्म का पन्य है, जिस पर हम उत्तरीत्तर बढ़ते चले जायॅगे ग्रीर ग्राखिर मे ग्रपनी मालिकयत ना विसर्जन कर टेगे। जैसे नदी पेडी को पोपए देती चली जाती है, बैसे वार्मिक मनुख्य भी दान देता चला जाता है। नदी से ब्राप पूछेंगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वह कहेगी: 'मेरा उद्देश्य समुद्र में लीन होना है, न कि पेडों को पानी देना। लेकिन में ममुद्र की श्रोर जाती हुई मार्ग के पेड़ों को भी पानी देती चली जाती हूँ।' वैसे ही मनुष्य से पूछा जाय कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है १ तो वह उत्तर देगा: भेरे जीवन का उद्देश्य है न्यास याने समाज में लीन हो जाना, व्यक्तिगत मालिनियत भिटाकर समहकी शरण लेना।

वावा श्रापके पास भूमि मॉगता है। श्राखिर उसकी वाणी में क्या आकर्षण है १ वह कोई वक्ता नहीं। उसकी वाणी में यही श्राक्षण है कि उसने प्रपना सब कुछ समाज को अर्पण कर दिया है। ऐसा शख्स श्रापके पास प्राकर दान की वात करता है, तो श्रापके दिल को वह जॅचती है। इस तरह न्यास कर समाज के पास पहुँचनेवाले लोग हों श्रीर उन्हींके हाथ में नमाज का नेतृत्व हो, तो समाज में दान परम्परा चलेगी। समाज में सन्याम-परम्परा निरन्तर चलनी

चाहिए । जब समाज को सर्वस्व समर्पण कर समाज-श्राश्रित बन रहनेवाले कुछ सन्यासी निकलेंगे, तभी लोगों में दान चलेगा । सूर्यनारायण में इतनी प्रखर उज्णता होती है, तभी हममें ६८ डिग्री उज्णता श्रा पाती है । श्रगर सूर्यनारायण में ही ६८ डिग्री उप्णता रहे, तो हम सारे ठडे पड जावेंगे । इसिलए समाज के नेता जब सर्वस्व परित्यागी बनेंगे, तो लोग कम-से कम दानशील बनेंगे ही । इसी-लिए नारायणोपनिपद ने कहा है, 'सबमें श्रेष्ठ तपस्या सन्यास है ।'

#### सन्यास याने नारायण-परायण होना

इन दिनो लोग 'सन्यास' ना अर्थ ही गलत समभे बैठे है! वे समभते हैं कि सन्यास का मतलब है, समाज का परित्याग। वास्तव में सन्यास का मतलब है, समाजमय हो जाना, पूर्ण अभय बनना। 'मुफे किसीका भय नहीं, श्रीर मुफारे किसीको भय नहीं, मेरा व्यक्तिगत ग्रहकार कुछ नहीं, मै तो ग्रापके लिए हूँ श्राप मेरा जो भी इस्तेमाल करना चाहे, कर सकते हैं'-इसीका नाम है छन्यास । 'शान्तः महान्तः श्रखिलजीववत्सल वसतवत् लोकहित चरन्त ।' याने वसत ऋतु के समान ये लोकहित करते रहते है। वसत ऋतु पेडो को पुष्पित श्रीर फलित करती है, लेकिन स्वय उन फली का सेवन नहीं करती । वह निरपेत्त रहकर पुष्पों को श्रीर फलो को पल्लवित करती है। इसीका नाम है, सन्यास । किन्तु आज सन्यासी का अर्थ यही हो गया है कि समाज की तरफ से भोजन करनेवाला श्रीर समाज की कुछ भी सेवा न करनेवाला। श्राज की मान्यता के अनुसार सन्यासी सिर्फ भिक्षा मॉगने के लिए लोगों के पास जायगा, शरीर से कोई काम न करेगा। ग्राप यह क्लपना ही नहीं कर सकते कि कोई सन्यासी खेत खोद रहा हो । श्रापके सामने सन्यासी वा ऐसा चित्र खडा नहीं होगा कि वह गाय की सेवा कर रहा हो, किसीके घर जाय, तो २-४ सेर अनाज पीस देता और फिर खाता हो, किसी गाँव मे गदगी दोखने पर भाडू लगा उसे साफ करता हो । बल्कि आपके सामने सन्यासी का ऐसा ही चित्र खडा होता है कि वह लोगो का परित्याग कर अलग रहेगा, सिर्फ भिन्ना मॉगने के लिए लोगों के पास जायगा और कभी मौके पर बोध दे टेगा।

हमारे एक मित्र सन्यास की बात सोचते थे, तो उनके पिताजी टमारे पान त्रान्तर रोने लगे श्रीर कहने लगे: 'ग्राप मेरे लडके को कुछ समकाइये, वह सन्यास ले रहा है।' जब मैने उनसे पूछा कि 'इसमै रोने की क्या बात है ?' तो उन्होंने कहा: 'हम बूढे हो गये हैं, लड़का सन्यास ले लेगा, तो हमारी सेवा कोन करेगा है उसीकी सेवा हमें करनी पड़ेगी।' इसका मतलब यह हुश्रा कि यह माना गया कि सन्यासी किसीकी सेवा नहीं करेगा, बिलक सबनी सेवा लेगा।

हमारे दादा श्रपने एक मित्र की कहानी सुनाते थे। वे मित्र बड़े विद्वान् श्रीर एक शकराचार्य के शिष्य थे। शकराचार्य ने मग्ते समय श्रपने शिष्यों से न्हां कि 'दादा के उस मित्र को उनकी गद्दी पर बिठाया जाय।' सुनकर वे मित्र दादा के पास श्राकर रोने लगे, कहने लगे: 'श्रव तो मुक्ते सन्यास लेना ही पड़ेगा। किर में कुछ काम ही न कर सक़्रगा। मेरी सेवा की बहुत-सी जिम्मेवारियाँ है, लेकिन अब मैं कुछ भी सेवा न कर सक्रगा।'

इन दो कहानियों पर से ग्रापक व्यान में ग्रा गया होगा कि ग्राज समाज म सन्यास का कितना विपरीत ग्रर्थ किया जा रहा है। माना जाता है कि नारायणो-पनिषद् सन्यास का है। किन्तु सन्यास का ऐसा गलत ग्रर्थ समभने के कारण हमाग जीवन भी गलत वन गया है। किसी प्रकार की सेवा न करना, यह सन्यास का लक्षण नहीं। वास्तव में सन्यास याने केवल सेवामय जीवन, जिसमें देह की ग्रासक्ति न हो, मन में कोई ग्रहकार न हो और व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी न रहे। इसीका नाम है, नागयण परायण जीवन और इसीनो 'न्यास' कहते है। हमाग हगएक का जीवन ऐसा होना चाहिए। हरएक प्री तरह समाज-परायण होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ या कामना न रहे, यही हमाग ग्रतिम व्येन होना चाहिए।

#### दान का सामाजिक मृल्य

साराश, व्यक्ति ग्रयना सर्वस्व समाज को समर्पण करे, यह सन्यास है ग्रोंग भोग करते हुए उसका एक हिम्सा समाज को देना, यह है दान, यह उपर्युक्त विनेचन से स्पष्ट है। किन्तु दान ग्रौर न्यास, दोनो का न केवल व्यक्तिगत मृल्य है, बिल्क सामाजिक मृल्य भी है। जो मृल्य केवल व्यक्तिगत रह जायॅगे, उनमे शक्ति नहीं ग्रायेगी। सामाजिक दृष्टि से दान का ग्रार्थ यह होता है कि सारे समाज में सतत दान प्रवाहित होता रहे। जिस तरह फुट्वॉल के खेल में हम गेद् ग्रपने पास पकड़े नहीं रखते। जहाँ गेद हाथ में ग्राया, फौरन उसे लात मारकर दूसरे के पास भेज देते है। इसीका नाम है, सामाजिक दान-प्रक्रिया। हमारे पास किमी-न-किसी तरक से धन ग्राये, तो फौरन उसे लात मारकर दूसरे के पास पहुँचा देना चाहिए। इस प्रक्रिया में समाज में धन का ग्रायाव नहीं रहता। समाज में धन बहुत रहता है ग्रीर वह ग्रानेक द्यक्तियों के पास जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे पकड़े नहीं रहता। फुट्वॉल में कोई ग्रपने पास गेंट पकड़ रखे, तो खेल ही खतम हो जाता है। ग्राज हमारे पास कोई चीज ग्रायी, तो उसका थोडा-सा अश सेवन कर वाकी का फौरन उसी दिन ग्रीर उसी च्ला समाज को न्लीटा देने की प्रक्रिया को सामाजिक दान-प्रक्रिया कहते है।

इसकी उत्तम मिसाल हमारा यह शरीर है। खाना खाते समय हाय लड़ू उठाकर मुँह में डालने के बजाय लोभी बनकर अपने पास पकड़ रखे, तो क्या भोजन का आनद मिलेगा है लेकिन हाय परोपकारी बनकर उसे तत्काल मुँह में डालता है। मुँह भी उसे पेट में भेजने के बजाय अपने पास पकड़ रखे, तो मुँह फुल जायगा और भोजन का आनद न मिलेगा। पर मुँह परोपकारी बनकर लड़ू को चवा पेट के पास पहुँचा देता है। अगर पेट स्वार्थी बन जाय और लड़ू को अपने पास रखे, तो आपरेशन करने की बारी आयेगी। लेकिन पेट उसे पचाकर उसका खून बनाकर अरीर में सब्ब भेज देता है। इस तरह शरीर का हरएक अवयव स्वार्थी नहीं, देह-परावण होता है। अगर हरएक अवयव स्वार्थी बने, तो भोजन ही खतम हो जाय। इसी तरह किसीके घर में धन का टेर पड़ा हो, सड़ रहा हो, बन के कारण वह आलसी बन गया हो, तो दूसरे लोगों में उसके लिए मत्सर पैटा होता है। फिर चोरियाँ चलती है। इसके बदले अगर वह अपने पास आये धन का एक अश सेवन कर बाकी का समाज के पास पहुँचा दे, तो उस बन का आज ही उपयोग होगा। इसीको दान का सामाजिक मूल्य कहते हैं।

न्यास का सामाजिक मूल्य

त्र्यव मै न्यास के सामाजिक मूल्य के बारे में कहूँगा। समाज में परिग्रह

बढता है, तो उसके रक्षण की योजना करनी पडती है। ग्रहमटाबाट ग्रोर वबई की मिलो में सारे हिंदुस्तान के लिए कपड़ा तैयार होता है, तो उन मिलों की रक्षा के लिए योजना करनी पड़ेगी। कहीं लडाई छिड़ जाय ग्रोर उन टो जगहों पर बम पड़े, तो सब खतम हो जायगा, फिर देश को नगा रहना पड़ेगा। इसलिए उन मिलो की रक्षा के लिए शास्त्रास्त्र से सिजत होना पड़ेगा। यह सब छोड़ने का ग्रार्थ है, न्यास। न्यास का मतलब है कि सर्वत्र विकेद्रित उत्पादन होना चाहिए। किसी एक जगह सारे प्रात या देश के लिए उत्पादन होता हो, तो वह बात न्यास के विरुद्ध है। व्यक्ति की तरफ से निरतर समाज को देते रहने को 'सामाजिक दान-योजना' कहा जायगा, तो 'समाज म कहीं भी केंद्रित उत्पादन न होने' को 'सामाजिक न्यास-योजना' कहा जायगा।

ग्राजकल बड़े-बड़े राज्य शस्त्र-मन्यास की वार्ते करते हैं। ग्रामी बुल्गानिन हिंदुस्तान में ग्राया है। वह चाहता है कि दुनिया शस्त्र सन्यास कर दे, पर वह खुट शस्तो से लटा हुआ है। लेकिन यह बात व्यान में आ रही है कि सबके हाय शस्त्र ग्राने पर उनसे क्सिको लाभ नहीं होता। ग्रगर शस्त्र देवी कम्युनिस्टो से वहे कि मैं तुम्हें ही वस्ती हूँ, तो उन्हें वुछ लाभ हो सनता था। लेक्नि वह न सिर्फ कम्युनिस्टो पर, वरन पूँजीवादियो श्रौर साम्राप्यवादियो पर भी प्रसन्न है। उसका एक पातित्रत्य नहीं है। ग्राज ग्रमेरिका ग्रौर रूस, दोनों के पास शस्त्रास्त्र-सभार है ग्रौर इंग्लेंड, फास जैसे दूसरे देश भी शस्त्रास्त्र बढाना चाहते है। इसलिए शहा सन्यास हो, तो ग्रच्छा होगा, ऐसा ग्रव मार्शल को भी लगने लगा है। लेकिन शस्त्र-सन्यास तो तभी होगा, जब विकेन्द्रित उत्पादन भी योजना होगी। सन्यास की यह योजना सब विद्यार्थों में श्रेष्ठ है। उपनिपदो ने कहा है: 'न्यासमेपा तपसाम अतिरिक्तमाहु'।' सत्र तपस्याओं में न्यास श्रेष्ठ है। ग्राज कोई छेवल शस्त्रास्त्रों का सन्यास करने की वात कहे, तो वह प्रधूरी बात होगी। ग्रगर हम चाहते है कि बहने स्वतत्र होकर घूमे, तो उन्हे गहनें छोडने ही पड़ेंगे। गहनो ने बहनो को गुलाम बना रखा है। गहनों की रच्चा के लिए बहनो को भी तिजोरी में बन्द रखा जाता है | इसी तरह ग्रगर ग्राप शस्त्र-सन्यास चाहते हैं, तो एक जगह बहुत ज्यादा उत्पादन न होना चाहिए ।

# न्यास याने विकेन्द्रित उद्योग

उत्पादन होने पर फौरन उसे दूसरी जगह पहुँचा देना दान-योजना है। इसके साथ न्यास-योजना भी चलनी चाहिए। याने एक जगह बहुत ज्यादा उत्पादन न होना चाहिए। इस तरह हर जगह थोडा-थोडा उत्पादन हो श्रौर फिर भी जो उत्पादन होता हो, उसे फौरन दूसरे के पास पहुँचाय। जाय—इस तरह सामाजिक दान श्रौर न्यास की योजना होनी चाहिए। हम चाहते है कि ग्राम-प्राम में विकेन्द्रित उत्पादन हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिंदरो के कारखाने का या भाखरा डैम का निपेध करते है। हम चाहते है कि वे जरूर बने। लेकिन यह भी चाहते है कि खेत-खेत में कुएँ बने। अगर पानी की विकेन्द्रित योजना की जाय, तो हर किसान का जीवन पूर्ण होगा। नहीं तो श्रापने किसी जगह बड़ा डैम बनाया, उसके रक्षण के लिए योजना करनी पड़ती है। जहाँ केन्द्रित उद्योग चलते हैं, वहाँ उनका रक्षण करना ही पड़ता है। इसलिए श्राज जो चल रहा है, उसे हम दोप नहीं देते, बल्कि यही चाहते हैं कि हमें सम्पत्ति के उत्पादन का ही ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए, जिससे सपित का विभाजन होता चला जाय। इस तरह एक बाजू से न्यास-योजना याने विकेन्द्रित उद्योग की योजना और दूसरी बाजू से जो भी उत्पादन हो, वह सबमे बॅटने की दान-योजना करनी होगी।

जैसे-जैसे हम तत्त्व-चिंतन करते हैं, वैसे-वैसे शब्दों के नये-नये अर्थ सूफते हैं। ग्राध्यात्मिक शब्द बड़े 'श्रर्थ-धन' या ग्रर्थ से मरे होते हैं। ग्रगर हम ग्रर्थों को समभक्तर उनके श्रनुसार ग्रपना जीवन बनाते हैं, तो वे अर्थ हम पर प्रसन्न होते हैं।

-श्रमलापुरम् -२०-११-<sup>1</sup>५५ भारत की ग्राजादी की लड़ाई इस ढग से लड़ी गयी कि सारी टुनिया का न्यान भारत की ग्रोर खिच गया ग्रौर दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा मिली है। हम उस प्रतिष्ठा को खोना नहीं, बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रपने समाज को नैतिक समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें हरएक व्यक्ति ग्रपनी शक्ति समाज को समिपित करेगा। उसमें 'मेरा घर', 'मेरी जमीन' जैसी बातें कोई न करेगा, बिक सभी लोग 'हमारी जमीन', 'हमारी सम्पत्ति' कहा करेगे।

# हर युग के लिए नया ब्रह्म

कुछ लोग कहते हैं कि ख्राज तक जो कभी नहीं हुया, वह ख्राप कैसे कर सकेंगे हि पर हम पूछना चाहते हैं कि 'तुम ख्राज तक नहीं मरे, इसलिए क्या कभी नहीं मरोगे हें जो काम ख्राज तक के इतिहास में हुए, वे ही हमें करने हीं, तो फिर भगवान् ने हमें जन्म ही किसलिए दिया है हरएक खुग के जवानों को नये ख्रादर्श ग्रीर नये कार्य मिला करते हें। शास्त्रों ने कहा है: 'अ-चित्त ब्रह्म जुजुपुः युवानः' याने जो खुवा होते हैं, वे ऐसे ब्रह्म का चिन्तन करते हैं, जिसना चिन्तन पहले कभी नहीं हुद्या था।' नये खुग के लिए नया ब्रह्म चाहिए। पुगने खुग में एकाव्रता के लिए योगी गुक्ता में जाकर व्यान करता था। लेनिन ख्राज तो हमारी सभाखों में हजारों लोग, जिनमें छोटे बच्चे भी होते हें, एक खाय वैठकर एकाव्रता से व्यान करते हैं। दुनिया को छोड़कर पायी हुई एकाव्रता असली एकाव्रता नहीं। वह कॉच के वर्तन जैसी है, जो जरा सा धक्का लगते ही फूट जाता है।

# स्वराज्य के वाद सर्वोदय का ब्रह्म

जिस समाज के सामने नया ब्रह्म नहीं, वह समाज चीए होता है। साठ साल पटले हमारे देश के सामने स्वराज्य का ब्रह्म था, जिसके लिए सबने काम किया। य्रत्र हमारे सामने 'सर्वोदय का ब्रह्म' है। हमे इतिहास पढना नहीं, बनाना है। हिन्दुस्तान के लोग पुराने राजायों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन इन दिनो पश्चिम की विद्या के कारण बच्चो को नाहक मरे राजाश्रो के नाम याद करने पडते हैं। मैं जब दिल्लो के नजदीक मेवातो के काम कर रहा था, तो मुसलमानो की एक सभा में मेने पूछा: "अकबर बादशाह का नाम तो श्राप जानते ही होगे ?" जब उन्होंने कहा कि "नहीं जानते", तो मैंने पूछा: "क्या श्रापने 'श्रकवर' नाम कमी सुना ही नहीं ?" उन्होंने जवाब दिया "जी हॉ, सुना है—'श्रिल्लाह हो श्रकवर, श्रल्लाह हो श्रकवर' 1" जब दिल्ली के पास रहनेवाले मुसलमान श्रकवर जैसे बहुत बड़े बादशाह का नाम भी नहीं जानते, तो दूसरे राजाश्रो को कीन पूछता है ? हिंदुस्तान की जनता सिर्फ एक ही राजा का नाम जानती है—'राजा राम राजा राम'।

साराश, हम पुराने इतिहास को कोई महत्त्व नहीं देते, क्योंकि हम तो इतिहास बनानेवाले है। राम श्रीर कृरण श्रवतार थे, तो हम क्या शेतान है ? हम भी श्रवतार है। हमारे लिए नये ब्रह्म का श्राविर्माव होगा। मर्यादा पुरुपोत्तम राम का ब्रह्म था—मर्यादा की स्थापना करना। कृष्ण भगवान् का ब्रह्म था—श्रनासक्त कमयोग। बुद्ध भगवान् का ब्रह्म था—श्रिहसा। श्रीर हमारा ब्रह्म है—सर्वोदय। नया ब्रह्म, नथा यत्र, नया त्याग, नया न्याय श्रीर नया उत्साह हो, तभी जीवन जीने लायक होगा। इस तरह नये-नये ब्रह्म का श्रनुभव करते करते हम परब्रह्म तक पहुँच जायंगे। सारी दुनिया मे साम्ययोग की स्थापना होगी। पहले श्रद्म ब्रह्मोति व्यज्ञानात्, फिर 'प्राणम ब्रह्मोति व्यज्ञानात्, फिर 'मनो ब्रह्मोति क्यानात्, फिर 'मनो ब्रह्मोति क्यानम् ब्रह्मोति थीर श्रन्त मे 'श्रानन्द ब्रह्मोति'। इस तरह खूब ऊपर- ऊपर चढना है। स्वराव्य-प्राप्ति मे जितनी ताक्त लगायी, उससे प्यादा ताक्त सर्वोदय-प्राप्ति मे लगानी है। स्वराव्य-प्राप्ति मे कुछ गुणो का—जैसे निर्मयता श्रादि का—विकास हुग्रा। श्रव निर्लोभता का विकास करना है। जब हेने की बात होती है, तो मनुष्य को उत्साह श्राता है। इसी तरह जब देने मे उत्साह होगा, तभी सर्वोदय श्रायेगा।

### नये तरुण आगे आये

नयी तपस्या के लिए नये तरुगों को आगे आना चाहिए। स्वराज्य

प्राप्ति में जिन्होंने तपस्या की, वे द्याव थक गये हैं। सन लोग गार्धाजी के जेने चिरतस्ण नहीं होते। वे तो त्याग के बाद त्याग करते चले गये। द्यासी साल की उम्र में वह बूढ़ा नोग्राखाली में गाँव गाँव पैदल इमकर दुःखिनों के द्यांस् पोंछता था। उसी समय सारे देश में स्वराज्य-प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन वे कहते थे कि 'स्वराज्य तो द्याया, पर मेरे लिए तपस्या ही है, मेग स्थान तो नोग्राखाली में है। वे नित्य नयी तपस्या करते गये, इसलिए उनका हमेशा के लिए नवजीवन था। लेकिन सब लोग ऐसे चिरतस्ण नहीं होते। इसलिए अब नये जवानों को उत्साह से द्यागे द्याना चाहिए क्योर कहना चाहिए कि 'हम द्रापनी सब जमीन सब लोगों में बॉट देगे, हम भूमि के मालिक नहीं रहेगे। भूमि-पुत्र के नाते सब मिलकर भूमि की कारत करेंगे। सारी भूमि द्यार मपत्ति भगवान की कर देंगे। हमारा तुम्हारा, यह भेट मिटा देंगे। हम बडे भारवान हैं कि हमारे सामने यह पवित्र कार्य उपस्थित है।'

वीखासरम् २४-११<sup>१</sup>-५५

# सर्वोदय के आधार

: १२:

# सर्वोद्य केसे ?

हमने कई बार कहा है कि देहात के लोग परमेश्वर की सेवा करते हे, नाग-रिकों को उनके साथ सबध रखना चाहिए। देहात के लोग साचात् ईप्रवर की सेवा करते हैं, तो ईश्वर के सेवकों की सेवा नागरिकों को करनी चाहिए। इस तरह का प्रेम नागरिकों ग्रौर देहातियों में हो जायगा, तो भारत में एकरूपता ग्रोर एकरसता निर्माण होगी।

जो गुए गाँव मे होते हैं, उनका श्रभ्यास नागरिकों को करना चाहिए। ग्रामीगों मे शरीर-परिश्रम की आदत होती है। नागरिकों में वह नहीं होती। इरएक को शरीर-परिश्रम, व्यायाम की जलरत है। व्यायाम के विना खाना हजम नहीं होता। इसीलिए शहरों में व्यायाम-शालाएँ खोली जाती है। वहाँ लोग दस-पन्द्रह मिनट दड-बैठक करते है, जिसमे सिवा पसीने के श्रीर कोई उत्पादन नहीं होता । उन्हें समकाना होगा कि श्राप ऐसा व्यायाम कीजिये, जिससे उत्पादन हो । इस तरह नागरिको श्रीर ग्रामीणों के जीवन में फर्क है । नागरिकों को इतना तय करना चाहिए कि व्यायाम के तौर पर शरीर-परिश्रम करें ।

श्राज शिद्धित लोग व्यायाम के सित्रा कोई परिश्रम नहीं करते। वे डम्बेल्स लेते श्रीर उन्हें हवा में घुमाते हैं। जिससे कुछ पैटा न हो, ऐसा वाम इज्जत वा काम माना जाता है। सोचने की बात है कि श्रगर हम उत्पादन करें श्रीर मजदूर कहलाये, तो क्या विगडेगा है लेकिन मजदूरों के लिए इतनी घुणा है कि वह नाम भी हम पसन्द नहीं करते। जो काम करता है, उसे नीच मानते है। जो मन्टगी करेगा, वह 'त्राछूत'। वह 'त्राण्टिक' कहलायेगा श्रीर जो साफ करेगा, वह 'श्रछूत'। वह वृत्ति नागरिक छोड़ दें और ग्रामीणों के सेवक बने। ग्रामीण सीधे परमेश्वर की उपासना करें। वे सुबह होते ही सूर्यनारायण की उपासना करते हुए खेतों में काम करें श्रीर हम उनकी सेवा करें। तभी 'सर्वोदय' होगा।

# 'सर्व-सेवा' का अर्थ

महात्मा गाधी के जाने के बाद उनकी कई सस्थाएँ अलग-प्रलग काम करती थी। ग्रामीणो की सेवा के लिए उन्होंने कई सस्थाएँ बनायी थी। उन सब सस्याओं ने मिलकर एक विशाल सस्था बनायी, जिसका नाम है 'सर्व-सेवा-सव'। इसमे 'सर्व' शब्द बड़े महत्त्व का है। यो कुछ-न-कुछ सेवा लोग करते ही हैं, लेकिन वह सेवा 'सर्व-सेवा' नहीं होती। बहुत लोग 'ग्रसर्व' की सेवा करते हैं। जो जातिवादी होते हैं, वे 'ग्रसर्ववादी' है। कोई कहता है, हम ब्राह्मणो की सेवा करेगे। कोई कहता है, हम मुसलमानों की सेवा करेगे, उनका भला हम चाहते हैं। इस तरह छोटी-छोटी जमातो की सेवा में लगे रहनेवाले 'कम्युनलिस्ट' (सम्प्रदायवादी) कहलाते हैं। दूसरे होते हैं, कम्युनिस्ट। वे भी 'ग्रसर्ववादी' है। वे मानते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं: एक श्वशुर और दूसरा दामाट। इन दोनों का परस्पर विरोध मानकर वे कहते हैं कि हमे एक वर्ग की सेवा करनी है। इस तरह उनके हृदय में समाज

के दो हुकड़े है। ग्रवश्य ही वे सेवाभाव से काम करते हे, उनके हृदय म प्रेम है, सच्चे भाव है। पर वे समाज का विभाजन कर ग्रौर एक वर्ग के पत्त्वाती वनसर काम करते हैं।

बीरवल श्रीर वादशाह की वह कहानी श्रापको माल्म ही होगी। बादशाह ने हुम्म दिया कि जितने टामाद हों, उन सम्को फॉसी की सजा टी जाय। बीरवल ने बहुत-सी लोहे की स्लियाँ बनवायीं, जिनम एक स्ली चाँदी की श्रीर एक सोन की भी थी। बादशाह ने पूछा: 'क्यों, तैयारी हो गयी १' बीरवल ने कहा: 'हाँ' श्रीर उसने बादशाह को स्लियाँ दिखायीं। बादशाह ने पूछा: 'यह चाँदी की और यह सोने की स्ली क्यों बनवायी १' बीरवल ने धीरे से कहा: 'चाँदी की मेरे लिए श्रीर सोने की श्रापके लिए, क्योंकि हम दोनो भी तो किसीके टामाद है।'

### आसक्ति छोड़े

इस तग्ह जो लोग मालिकों से द्वेप करते हैं, वे खुट मालिकयत चाहते हे। मालिक वडी-वडी मालिकयते छोडने को तैयार नहीं, तो वे छोटी-छोटी मालिकयते छोडने को तैयार नहीं। छोटे छोग वडे मालिकों से तो द्वेप करते हें, लेकिन स्वय छोटी मालिकयतों से चिपके रहते हैं। इसीलिए वड़ो को भी अपनी मालिकयत से चिनके रहने की इच्छा होती है। उनके त्यान में ही नहीं आता कि हम जिस चीज के लिए वड़ो का द्वेप करते हैं, वही चीज हम भी कर रहे हैं। एक को लेंगोटी की आसिक्त है, तो दूसरे को धोती की। एक का ममल महल में है, तो दूसरे का भोपड़ी में। इसीलिए हम कहते हैं कि सब छोटे लोगों को अपनी मालिकयत की आसिक्त छोड़नी चाहिए, तभी वड़ों की मालिकयत छूटेगी। केंगल एक का मत्सर करने का कार्यक्रम चलेगा, तो उससे ताकत नहीं बनेगी।

### श्रीमानों को सेवा कैसे ?

'सर्व-सेवा सघ' का सिद्धान्त है कि सर्व-सेवा करनी चाहिए। मालिको और मजदूरी, गरीबो ग्रौर श्रीमानो, सबकी सेवा करनी चाहिए। दोनो में सघर्ष न रहना चाहिए। लोग पूछते हैं: 'श्रीमानो की सेवा कैसे करेगे ?' उनकी सेवा उनको सपत्ति से मुक्त करके होगी।

एक दुवला-पतला कमजोर मनुष्य था-शुष्क शरीर । वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे अपने पास रख लिया श्रीर रोज दवा के नाम से कुछ पिलाने लगा, क्योंकि कुछ पिलाये वगैर आजकल लोगो का विश्वास नहीं जमता। उस दवा के साथ-साथ डॉक्टर ने उसे लड्डू खिलाना शुरू किया, घी श्रीर दूध भी देता था। डॉक्टर की ख्याति फैल गयी कि वह लड्डू खिला-खिला-कर श्रन्छा करता है। यह सुनकर एक ऐसा वीमार डॉक्टर के पास पहुँचा, जो श्रपने शरीर को उठा नहीं सकता था, हॉफता था। डॉक्टर ने उसे भी श्रपने घर मे रख लिया श्रौर श्रौषध पिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि 'एक पध्य का निश्चयपूर्वक पालन करोगे, तो तुम अञ्छे हो जास्रोगे।' उस बीमार ने कहा \$ 'ग्राप हम जीवनदान देनेवाले है, ग्रापको वचन देने मै क्या हर्ज है ।' डॉक्टर ने कहा: 'घी, शक्कर और ग्राटा, तीनी तुम्हारे लिए वर्ज्य हैं। हम तुम्हें सिर्फ तरकारी खिलायेंगे।' वह गख्स बहुत नाराज हुआ। बोला: 'सिर्फ तरकारी खाने के लिए क्या मै भैस हूँ १ दूसरे शख्स को तुम लडहू खिलाते हो, मुफे क्यो नहीं ? मैं तो यही आशा लेकर आया था।' डॉक्टर ने कहा: 'मै तुम वोनो का मित्र हूँ। इसलिए तुम्हे पूछता हूँ कि तुम्हे जिन्दा रहना है या मरना है जिन्टा रहना है, तो पचास रतल वजन घटाना होगा। नहीं तो वजन के साथ मरना होगा । जो कमजोर है, उसे खिलाना उस पर प्रेम करना है । जिसका वजन बहुत बढा है, उसका वजन घटाना उस पर प्रेम करना है।'

# प्रेम से ल्टिये

इसिलए हम कहते हैं कि 'श्रीमानो पर प्रेम करना है', तो कम्युनिस्ट कहते हैं: 'उनसे हेप करना चाहिए।' हम कहते हैं: 'घी, शक्कर, रोटी बट करना प्रेम है।' 'प्रेम' को आप 'द्वेप' नाम क्यों देते हैं श बाबा में और आपमें यही तो फर्क है। बाबा घर-घर बाता है और दिन में लूटता है। जिसे लूटता है, वह उसे मानपत्र देता है। हमें आज तक पाँच लाख टानपत्र मिले और मानपत्र भी

बहुत मिले हैं। जिन्होंने दान दिया है, उन्हें मानपत्र मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, क्योंकि बात्रा ने उनका वजन घटाता। पाँच सौ से सौ एकड रखा। अत्र वे कुछ दिन जीवेंगे ग्रौर उन्हें ग्राशीर्बाट टगे। इसीलिए बात्रा को मानपत्र मिलते हैं।

श्रभी एक गाँव में एक कम्युनिस्ट मित्र हमारे पास श्राये । उन्होने हमारा च्याख्यान सुना । बाद में वे कहने लगे : 'श्रगर हम ऐसा व्याख्यान देते, तो सरकार हमें जेल भेजती ।' मैने कहा : 'यही तो श्रापमें श्रौर हममें फर्क है । श्राप रात में क्यो लूटते हैं ? बाबा की युक्ति देखिये। श्रीमानों पर प्रेम करिये। प्रेम से उनका बजन घटाइये।'

# दो भाई गले मिले

साढ़ चार साल पहले हम तेलगाना में घूम रहे थे, तो देखा कि सरकार के सिपाही लोगों को खूब लूट रहे हैं। कहते थे कि 'तुम कम्युनिस्टा की मदद करते हो, इसिलए जेल चलो।' वेचारे दोनो बाजुय्रों से पीसे जाते थे। रात को कम्युनिस्ट वमकाते थे श्रोर दिन में सरकार के सिपाही सताते थे।

हमने वहाँ देखा, दो भाइयो में द्वेप था। एक कांग्रेसी था और दूसरा कम्युनिस्ट। जमीन का आवा हिस्सा एक के पास वा और आधा दूसरे के पास। दोनो जमींदार थे। हमने उन दोनो को समकाया। वे समक्त गये। दोनो ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा कि 'आज से हम परस्पर प्रेम करेगे।' दोनो ने भूदान दिया। जो कजून कहलाता वा, उसने भी दान दिया। फिर उनके मित्रों ने भी दान दिया।

हमने कहा • मै दिन मे लूटता हूँ, तुम रात म खटते हो । लूटने मे टरते क्यो हो ? चोरी करने के लिए डरते क्यो हो १ तुम अपने लिए तो चोरी कर नहीं रहे हो । भगवान् कृष्ण दूसरों के लिए चोरी करते थे । भागवत में कृष्ण की चोरी का वर्णन है । लोग उसे पॉच हजार साल से बड़े प्रेम से पढ़ते ग्रा रहे है । कृष्ण ने बहुत मक्खन खाया, इसलिए वे मजवूत बने ग्रीर कम से टक्कर ले सके । यशोटा ने उनसे पूछा कि 'तुम मक्खन क्यों खाते हो १' तो बोले \$ 'तो क्या गोवर खाना चाहिए १ मैं अकेला नहीं खाता, अपने लिए चोरी नहीं करता।'

साराश, चोरी की भी प्रशसा होती है, वशर्ते वह दूसरे के लिए हो। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ हम दिन में छूट सकते हैं, वहाँ रात म छूटने की क्या जरूरत है १ प्रेम से दिन में छूट सकना ही कला है। जो काम कला से होता है, वह प्रेम से भी नहीं होता। इस वास्ते वाबा समकाता है, कला से काम करो। श्रीर इसी वास्ते वाबा सबको छट सकता है।

### साम्ययोग का अर्थ

वाबा जमीन लेकर क्या करता है १ क्या वह सिर्फ जमीन बटोर रहा है १ नहीं, वह तो जमीन की मालिक्यत मिटाना चाहता है। जैसे पानी, हवा और स्प्री-प्रकाश की मालिक्यत नहीं हो सकती, वैसे ही जमीन की भी मालिक्यत नहीं हो सकती। गाँव गाँव, घर-घर जाकर वाबा यही सुनाता है। लोग सुनते और दान देते है। कुछ लोग मोह के कारण नहीं भी देते। लेकिन ऐसा शख्स ग्राज तक नहीं मिला, जिसने कहा हो कि 'ग्राप जो कहते है, वह ठीक नहीं है।' हमारा दावा है कि हम गरीबो पर प्रेम करते हैं और ग्रमीरो पर भी। जैसा कि तुलसीदासजी ने कहा है, 'यह राम के प्रेम की रीत है कि वह बड़े की बड़ाई और छोटे की छोटाई दूर करता है।' इसीलिए हम कहते हैं कि यह नयी बात हम नहीं बता रहे हैं। जो नीचे हैं, उन्हें कपर उठाना है और जो ऊपर है, उन्हें नीचे लाना है—दोनो को मिलाना है।

हिन्दुस्तान का हर किसान बाबा की यह बात समफता है। जिस रोत में टीलें और गड्दे हैं, उसमें फसल कैसे होगी है इसलिए किसान खेत को समतल बना देता है। इसीको हम 'साम्ययोग' कहते हैं, पर ये लोग 'साम्यबाद'। विन्तु 'बाद' में प्रतिकार होता है और 'योग' में नहीं। 'साम्ययोग' का मतलब हैं: 'हर व्यक्ति अपनी शक्ति समाज को अर्पण करें और समाज की ओर से जो मिलें, उसे प्रसाद के रूप में अहण करें।'

# सर्वोदय के आधार

ग्रव हम सर्वोदय के आधार पर विचार करते है। मनुष्य का जन्म के साथ

ही तीन चीजो से सम्बन्ध श्राता है: पहला उमका शरीर है, जिसके श्रावार पर उसका सारा जीवन चलता है, जिसे वह श्रापना व्यक्तित्व कहता है। उमीने साथ मन, बुद्धि श्रीर इन्द्रियाँ भी श्राती है। यह उसका बाह्यरूप है। इसके अतिरिक्त उसका सम्बन्ध समाज के साथ भी श्राता है। उममे उसके माता-पिता भी श्राते है। उनके साथ उसका सम्बन्ध स्वाभाविक तौर पर आता है। बानी एक तो उसका सम्बन्ध शरीर के साथ श्रीर दूसरा समाज के साथ श्राता है। शरीर और मन को हम श्रालग नहीं गिनते। शरीर सृष्टि का अश है, इसलिए उमे हम सृष्टि में गिनते है। इनके अलावा इन दिनो एक चौथी चोज पैटा हुई है श्रीर बह है: सरकार। बानी मनुष्य का सम्बन्ध १ मन, २ समाज, ३ सृष्टि और ४. सरकार के साथ श्राता है।

सरकार कोई नैसिर्गिक वस्तु नहीं, वनावटी चीज है। लेकिन ग्राज हालत यह है कि जहाँ मनुष्य का जन्म हुन्ना, वहीं उस पर सरकार का ग्राकुश ग्रा जाता है। सरकार की शक्ति इतनी व्यापक हो गयी है कि जीवन के सभी अगें से उसका स्पर्श है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका स्पर्श रहता है। इसलिए यद्यपि यह वस्तु कृत्रिम है, फिर भी इसके बारे मे सोचना जरुरी हो जाता ह। इन्हीं चार चीजो पर जीवन का सारा ढाँचा खड़ा है।

# (१) अन्यात्म-विद्या मन का अकुश

मनुष्य का अपना एक मन है। उसमें कई प्रकार के विकार श्रौर वासनाएं होती हैं। कुछ श्रशों में उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, लेकिन वह कहाँ तक करनी है, यह सोचना पड़ता है। मनुष्य को भृख लगती श्रौर खाने की इन्छा होती है। पर वह श्रविक खा लेता है, तो बीमार पड़ जाता है। श्रथींत् न्याने की वासना तृत होनी ही चाहिए, पर श्रत्यधिक खाना भी न चाहिए। विचार श्रोर जीभ को काबू में रखना चाहिए। इसीको हम 'श्रत्याम विद्या' कहते हे। इसका श्रर्थ यही है कि मनुष्य में समत्व रहना चाहिए। मनुष्य भोग करे, लेकिन श्राति न करें। वासना रखे, लेकिन वह भी श्राति न रखे। इस तरह बीच की हालत में रहने को 'योग' कहते हैं। जिस समाज में व्यक्ति को यह योग सबता है, वह समाज सुली होता है। इसलिए सर्वोदय-समाज की शिक्ता मे अध्यात्म-विद्या का प्रथम स्थान है।

हम स्थितप्रज्ञ के लच्चण पढ़ा करते हैं। उनमें लिखा है कि स्थितप्रज्ञ वहीं हैं, जो अपनी इन्द्रियों पर अकुश रखता हो, ठीक वैसे ही, जैसे क्छुवा खतरें के समय इन्द्रियों को अदर खींच लेता है और जहाँ खतरा न हो, वहाँ उन्हें खुला छोड़ देता है। यह कोई असाधारण शक्ति नहीं हैं। अगर वचपन से तालीम मिले, तो मनुष्य के लिए यह चीज स्वाभाविक हो जायगी। शीत-निवारण के लिए अग्नि के कितने नजदीक बैठना चाहिए, यह किसीको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कोई बहुत बड़ी चीज यानी कृत्रिम वस्तु नहीं है, जिसके लिए या जिमकी प्रांति के लिए कोशिश करनी पड़े, क्योंकि उसमें भला है, यह स्पष्ट है।

जहाँ कृतिम समाज-रचना होती है, वहाँ वच्चो को माता-पिता बुरी तालीम देते है। ऐसा कोई वच्चा पैदा नहीं हुन्त्रा, जिसे पहले से ही मिर्च खाने की रुचि हो। मधुर रस सभी बच्चो को प्रिय होता है। तीखा श्रोर खारा उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। गीता में यही तालीम दी गयी है कि 'तीखा श्रोर खारा न खाश्रो, मधुर रस का सेवन करो।' परन्तु माता-पिता बच्चो को तीखा श्रोर खारा खाने की श्रावत डालते हैं। बच्चे को पहले-पहल थोड़ा तीखा खिलाया जाता है, तो फौरन वह 'ना' कह देता है। फिर भी वे कहते हैं कि थोडा-थोडा खाते जाश्रो। इस तरह आवत पलट जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनो बाद वच्चे को बिना मिर्च वा भोजन श्रच्छा ही नहीं लगता। तब गीता की तालीम कठिन मालूम होती है। यह मिसाल इसिलए दी कि गीता के द्वारा हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, वह कठिन नहीं। गलत तालीम के कारण बुरी श्रावते डाली जाती है, इसिलए बह हमें कठिन मालूम होता है।

### तम्बाक् आधाकू

ग्राप्त प्रदेश में बच्चों में बीड़ी पीने की ग्रादत डाली जाती है, यह हमने देखा है। हमने यह भी देखा कि यहाँ की उत्तम-से-उत्तम जमीन में तम्बाक् बोयी जाती है। इतना ही नहीं, जब हमारे स्वागत के लिए लोग ग्राते हैं, तो मुँह में बीड़ी रखे रहते हैं । उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि वे यह कोई खराव काम कर रहे हैं, क्वोंकि माता पिता वचपन से उन्हें यही तिखाते हैं । श्रान्त्र में हमने तम्बाक् के ग्वेत इतने देखे कि आखिर उसे 'श्रान्त्राकृ' नाम दे दिया । यहाँ के क्रिसानों को मारा जीवन रस तम्बाकृ से ही मिलता है ।

यों देखा जान, तो स्वाभाविक रूप से बीर्डा पीने की प्रवृत्ति कभी नहीं होती । उसमें बदबू ग्राती है। नाक म बुऑ जाता है, तो 'सक्तोनेशन' होता है, दम खुटने लगता है। बचा मुगिवत पुष्प देखे, तो स्वाभाविक है कि वह उसे लेने के लिए हाथ फैलायेगा। पर तम्नाकू में ऐसी मुगब नहीं कि बच्चे का ब्यान एक्टम उबर खिंच जाय। लेकिन ब्यसन लगता है, तो उसके बिना चैन नहीं पडता। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे ह, जिन्हें चिंतन करने की जरूरत होती है, तो भीरन सिगार सुलगा देते हैं ग्रीर उस ग्राग्नि प्रोति के प्रकाश में उनका चिंतन ग्रुह्म होता है।

#### इन्द्रियो का नियमन

माराश, जब नोई वामन लग जाता है, तो उसे छोडना मुण्किल होना है। बुगी आदतों के कारण समम रखते नहीं बनता, नहीं तो वह मामूली बात है। जहाँ खतरा हो, वहाँ इन्द्रियों सो समेट लेना ख्रोर जहाँ न हो, वहाँ उन्हें खुला छोड़ना कछुवा जानता है, तो मनुष्य उसे क्यों न जानेगा है मनुष्य के लिए यह कोई कठिन वस्तु नहीं कि जिननी भूख हो, उनना ही न्वाये, प्याम लगने पर पानी पीये। न तो प्यादा खाये थ्रौर न ज्यादा निद्रा ले। निद्रा कम भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये कठिन बातें है, जिनके लिए हमे अभ्याम करना पड़ेगा हिन्तु गलत तालीम दी जाती है, इमीलिए सयम की यह विचा बडी भागी तपस्या मालूम होती है। पर सर्वोदय विचार मे बही तस्त्र मुख्य है कि ख्रपने मन को वश मे ग्रौर इन्द्रियों को काबू मे रखना चाहिए।

ग्रान्त्र-देश में हम लोगों को मौन प्रार्थना के लिए ममकाते है, तो वे ग्रत्यन्त शान्ति से मौन प्रार्थना करते हें। हम इसे वडी शक्ति मानते हैं। इसमे स्यम की बहुत भारी शक्ति भरी पड़ी है। इसके लिए शिक्तण में पोजना होनी चाहिए । यह जब होगा, तब सयम किटन नहीं मालूम होगा ग्रीर मनुष्य की उन्नित होगी। इसका नाम 'ग्रध्यात्म-विद्या' है। इसमें मन पर ग्रीर इन्द्रियों पर ग्रानुश रखा जाता है। यह इच्छाओं को मारने की नहीं, उनका परिमित ग्रीर सही-सही उपयोग करने की बात है। जैसे घुडसवार ग्रानुश रखता है, तो घोडा ग्रान्छ। काम देता है, वैसे ही इन्द्रियाँ हमें काम देंगी। वे हमारी वडी शक्ति हैं। उन्हें वश में रखने की विद्या हासिल होनी चाहिए। यह मनुष्य का एक प्रकार का कार्य है।

### (२) नयी समाज-रचना वनाम हितो मे विरोध

मनुष्य का दूसरा कार्य समाज के लिए होता है। समाज में श्रानेक व्यक्ति रहते हैं, उनमें विरोध न श्राये, ऐसी ही समाज-रचना करनी होगी। एक के सच्चे हित के विरुद्ध दूसरे का सच्चा हित हो ही नहीं सकता। यह श्रासान बात है, किटन नहीं। जब हम समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे के लिए रहते हैं। इसलिए हमें एक-दूसरे का हित देखना चाहिए। हित दकरायेंगे, तो समाज का हित न होगा। एक मनुष्य विद्वान् वनता है, तो सारे समाज को लाभ होता है, उसमें होता। इस तरह सोचेंगे, तो एक के हित में दूसरे का हित है, यह बात व्यान में श्रायेंगी। परन्तु श्राज कृतिम समाज-शास्त्र आया है, जिसमें कहा जाता है कि एक-दूसरे के हित परस्पर विरुद्ध होते हैं। जिस तरह गलत शिच्चण से बुरी श्रादते आयी हैं, उसी तरह गलन समाज-शास्त्र से हितों में परस्पर विरोध श्रा गया है। ऐसी हालत में सबके हितों का रच्चण करना किटन हो गया है।

### विरोधी संघो का जन्म

आज भाषावार प्रात-रचना हो रही है। भिन्न-भिन्न प्रातवाले सोच रहे हैं कि एक के हित के विरुद्ध दूसरे का हित है। ग्राश्चर्य की वात है कि एक प्रात के कुल लोगो की राय एक है ग्रीर दूसरे प्रात के कुल लोगो की राय उसके विरुद्ध। यह इसीलिए हुग्रा कि समाज-शास्त्र ने हमें सिखाया है कि परस्पर हितों में विरोध है। ग्राज हितों की रज्ञा के लिए ग्रलग-ग्रलग सघ बनायें जाते

है। ग्रांखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी-सघ किसलिए है है इसीलिए कि विद्यार्थी समभते हैं कि शिच्कों के हितों के विरुद्ध उनमा हित है ग्रीर उसे संभालने के लिए वे ग्रलग सघ बनाते है। शिच्कों के हित के विरुद्ध विद्यार्थियों का हित ग्रीर विद्यार्थियों के हित के विरुद्ध जिचकों का हित । अन एक ही कमी है ग्रीर वह है, ग्रांखिल भारतीय वाप-सघ ग्रीर अखिल भारतीय वेटा सघ। ग्रगर ये बन जार्य, तो सघटना पूर्ण होगी।

### पत्नी बनाम पति

इंग्लैएट मं पहले स्त्रियों को बोट देने का ग्रांबिकार नहीं था। वहाँ पुक्रियों के हितों के विरुद्ध स्त्रियों का हित छौर रित्रयों के हितों के विरुद्ध पुक्रियों का हित हो गया। पित-विरुद्ध पत्नी का 'क्लास स्ट्रगल' (वर्ग-संघर्ष) शुरू हो गया। पित्रयों को ग्रापने हक के लिए पित के विरुद्ध लड़ना पड़ा। पार्लमेएट मं जाकर ग्राडे फेंक फेंककर उन्हें मारना पड़ा। ग्राखिर पितदेव को पत्नी की बात क्वूल करनी पड़ी ग्रीर उन्हें बोट का ग्राविकार देना पड़ा। किन्तु ग्रापने देश म इस तरह का कोई भेट प्रकट नहीं हुआ। हम यह कल्पना भी नहीं ग्रा सक्ती कि हमारे माता ग्रीर पिता म इस तरह की लड़ाई हो। लेकिन वहाँ इस तरह को समस्या खड़ी हुई ग्रीर वहाँ की रित्रया को संघर्ष करना पड़ा। इस तरह परस्पर हित में विरोध की कल्पना कर यह कृतिम समाज शास्त्र बना।

# हम बुद्धि से भी हारे

यही विरोध मिटाने के लिए राजनीति भी बनी । वर् कहती है कि सारा कारोबार बहुमत के अनुसार चलें । वह मतो की गिनती करने लगी: '५१ पच्च म है और ४६ विरोध में, तो ५१ के अनुसार काम चलना चाहिए।' हमने यहाँ तक देखा है कि एक जगह खून के केस में पाँच में से तीन जाों ने कहा कि 'अभियुक्त दोपी है, उने फाँसी देनी चाहिए' और दो जाों ने कहा कि 'वह निटांप है', तो तीन का बहुमत हो गया और गुनहगार को फाँसी दी गयी। इस तरह बहुमत के आधार पर सब काम करना चाहिए और अल्पमत को बहुमत के अनुसार चलना चाहिए। बहुमत का यह विचार पश्चिम ने खोज निकाला है और चूंकि यहाँ अभेजीराज था, इसलिए उसे हमने ले लिया। हम लोग उनके समन्न बुद्धि से भी

पराजित हो गये। हम यह नहीं कहते कि पश्चिम की ग्रन्छी चीज का ग्रनुकरण नहीं करना चाहिए। ग्रीर यह भी नहीं कहते कि अच्छी चीज पश्चिम में नहीं है। किन्तु इतना ग्रवश्य कहेंगे कि यह ग्रक्ल जो हमने उधर से ली, वह लेंने लायक नहीं है।

## चुनाव का विषवृत्त

उड़ीसा के कोरापुट जिले में ६०० ग्राम दान में मिले हैं । उतने गाँवों ने कुल जमीन का दान दिया है। जिसके पास पचीस एकड़ जमीन थी, उसे पाँच एकड़ जमीन मिली है श्रीर वह उसने ख़ुशी से ली। जिसके हिसान में जितनी जमीन ग्रायी, उतनी वहाँ के लोगों ने ले ली, क्योंकि उन लोगों को समफाया गया है कि जमीन सबकी है। हितों में कोई विरोध नहीं है। यह आदुनिक समाजशास्त्र श्रीर ग्राधुनिक श्रर्थ-शास्त्र वे लोग जानते ही नहीं। परतु गोपनाबू के सामने आज एक समस्या है कि 'श्रभी जुनाव ग्रा रहा है। मिन्न-मिन्न टलों के लोग इन गाँवों में ग्रायंगे ग्रीर ग्रापने-ग्रापने लिए वोट पॉगेंगे। मान लीजिये कि एक गाँव ने एक पार्टी को वोट दिया ग्रीर दूसरे गाँव ने दूसरी पार्टी को, तो उन गाँवों में विरोध पैदा हो जायगा। पार्टीवाले लोग ग्राम-हित और जन-हित नहीं सोचते।'

यह जो जुनाव होता है, उसका ग्रापना ग्रलग धर्म-विचार है। उसके तीन सिद्धान्त है: आत्मस्तुति, परनिन्दा ग्रीर मिध्या-भापण। ग्रापर गाँव में इसके कारण फूट पड़ेगी, तो किया-कराया सारा काम मिट्टी में मिल जायगा। ग्राप लगाना बहुत ग्रासान है, पर बुक्ताना बहुत किटन। भागवत में एक कहानी हैं कि गोकुल में आग लगी, तो भगवान सारी ग्राप्ति पी गये। यहाँ ग्राप लगानेचाले लोग बहुत है। वे जुनाव के काम के लिए गाँव-गाँव जायगे ग्रीर ग्राप लगायेंगे। बाद में उस गाँव का क्या होगा, यह वे न सोचेंगे। इसलिए ग्राम-सेवा करनेवालों के सामने सचमुच ग्राज यह बड़ी समस्या है कि ग्रामों का रक्षण देसे करें १ जो विप-वीज लाकर बोया गया है, उससे कैसे वचे १

## पच वोले परमेश्वर

इमारे पास इसका उपाय था। हम कहते थे: 'पच बोले परमेश्वर'। किसी

भी काम में पाँचो पर्चो की राय एक होनी चाहिए। उनकी एक राय ने ही काम चलता था। किन्तु ग्राय जो नया समाज-शास्त्र आया है, वह कहता है: 'चार बोले परमेश्वर', 'तीन बोले परमेश्वर।' चार विकट्ट एक या तीन विरुद्ध हो, तो प्रस्ताव पास, यह जो चला, उसने सारी दुनिया को ग्राग लगा ही।

#### नयी समाज-रचना

इसलिए हम एक नयी समाज-रचना करनी है, जिसमें यह विचार होगा कि हितो म परस्पर कोई विरोध नहीं । यह रचना बोर्ड कठिन नहीं । फिर भी ग्राज तक जो गलत विश्वास चला, उमी मारण इस सीबी सी बात मो मिटन समभा जाता है। कोरापुट जिले के अपढ़ लोग भी समभते है कि हितो म परस्पर विरोध नहीं । बिल्कल सीधी-सरळ वस्त है, पर ग्राज वह देही बनी है । ग्राज इस ग्रलपसंख्या ग्रीर वहुसख्या के विचार का वडा भयकर परिणाम हो रहा है। इससे करोड़ी रुपये खर्च ही रहे है, पर गरीबी को कोई स्थान नहीं। जातिभेद तो इतना वह गया कि कम्युनिस्टो मे भी वह ग्रा गया। उन्होंने भी एक दुसरा भेद माना है, श्रीमान् विरुद्ध गरीव । उतने से उनका निभ जाता है। हमें क्सिने सुनाया कि 'कामा' ग्रोर 'रेड्डी' मिलकर 'कामरेट' होता है। कम्युनिस्टो में कामा ग्रोर रेड्डी विरुद्ध होते हैं। नितनी भयानक बात है कि जिस जातिमेट पर राजा राममोहन राय से लेकर गाधी तक सतत प्रहार होता रहा श्रीर जो मरने की तैयारी में था, वही इस चुनाव के कारण, ग्रल्य-सख्या ग्रीर वह-सख्या के विचार के कारण बढ़ रहा है। इसे 'डेमॉक्रेसी' ( लोक्तत्र ) का वरदान (१) समिभवे । इसलिए हम एक नये सिरे से रचना करनी होगी, नया समाज-शास्त्र बनाना होगा । जैसा शिच्तण-शास्त्र होता है, वैसा ही समाज-शास्त्र बनता है। इसलिए शिक्तण-शास्त्र में भी परिवर्तन करना होगा।

# सृष्टि से मानव का सबंध केंसा हो ?

प्रश्न है कि सृष्टि के साथ मानव का सबध क्सि प्रकार का होना चाहिए १ कुछ लोग मानते है कि मानव को सृष्टि के साथ सबप करना पडता है । वे सबपैवादी हैं। उनमें कुछ चिन्तनशील है। उन्होंने नया शास्त हॅंड रखा है। कहते हैं कि 'मानवों के बीच सबर्प चलेगा, उसके बाट कुछ ट्यवस्था होगी च्यौर फिर नविनर्माण तथा प्राचुर्य या समृष्टि होगी। उसके बाद राज्य-व्यवस्था मिटेगी यौर सबर्य मिट जायगा। वे कहते हैं कि जब मानवों के बीच का सबर्प मिट जायगा, तो मानव का सृष्टि के साथ जोरों से सबर्प शुरू हो जायगा। किन्तु सोचने की बात है कि सृष्टि कब पैदा हुई, मानव कब पैदा हुया ग्रौर कहाँ ते पैटा हुया १ सृष्टि कब पैदा हुई, यह कहना ही ग्रसम्भव है। सृष्टि ग्रनादि ग्रौर ग्रनत है। रात को ग्राप देखते हैं कि कितने तारे चमकते हैं। इतनी महान् विशाल सृष्टि है। तो, वह कब पैदा हुई होगी, इसका सवाल ही नहीं। फिर भी हमारी यह पृथ्वी करीब-करीब दो सौ करोड़ साल पहले पैटा हुई ग्रौर मनुप्य की उत्पत्ति मुश्कल से पचास लाख साल पहले हुई होगी, ऐसा मान सकते हैं। जब मानव इतना ग्राद्धिनक है ग्रौर सृष्टि इतनी प्राचीन है, तो उसके साथ बह सबर्प क्या करेगा १ क्या वच्चा भी कभी माता के साथ सबर्प करता है !

# सघर्ष का प्रश्न ही नहीं

माता बच्चे को प्रेम से स्तनपान कराती है श्रीर लड़का मुख से उसका दूध रहा है। इस पर श्रगर कोई कहे कि बच्चा स्तन के साथ सघर्ष कर रहा है, तो इस क्लपना में हम कोई श्रक्ल नहीं देखते। हम समक्तते है कि हमें सृष्टि की सेवा करनी चाहिए। सृष्टि हमें/ दूध पिलाती है। जैसे माता स्तनपान से बच्चे का पोपण करती है, बैसे ही सृष्टि के स्तनपान से मनुष्य का पोषण हो रहा है। हम पृथ्वी को खोदते हैं। हम जो पानी मिलता है, वह दूध ही है, जिनसे हमारा पोपण होता है। इसलिए हम तो यही समक्तते हैं कि हमें सृष्टि की खेवा करनी है। सबर्पवाटी इसे 'सबर्प' कहते हैं। यह शब्दमेद नहीं, विचारमेद है। परिगाम-स्वरूप कुछ लोग इस नतीजे पर आये हैं कि श्राज की सृष्टि मानव की सख्या के पोपण के लिए श्रसमर्थ है। वे यह नहीं समक्तते कि माता जितने बच्चों को जन्म देती है, उतनो का पोपण करती है, वशर्ते बच्चे उसकी सेवा करें।

### दशमुख का जन्म !

यह एक ग्राजीय बात है कि हमारे देश में जनसरपा वढ रही है, तो लोगों को

उसका भार मालूम होता है । मेनापित को कभी यह शिकायन नहीं होती कि मेरी सेना में बहुत सिपाही है । किसी कुडुम्म के लोग कभी यह कहते दिग्वाई हेते हैं कि 'हमारी बडी दुर्दशा है, क्योंकि एक कमानेवाला और दस खानेवाले हैं, तो हमें बडा ग्राश्चर्य लगता है । ग्रागर परिवार में दस खानेवाले मुँह है ग्रीर सिर्फ दो ही हाथ काम करनेवाले हैं, तो मुक्ते शका होती है कि क्या इन पिन्वार में दशमुख (रावण) पैदा हो गया है है हम पृछ्ते हें कि घर में ग्रागर दस मुँह है, तो बीस हाथ भी हैं या नहीं है परन्तु वीस हाथ काम नहीं करते, यह किसका दोप है, ईश्वर की स्पिट का ह ग्रागर ईश्वर ने हमें दो मुँह ग्रीर एक हाथ दिया होता, तब तो शिकायत की बात भी होती, पर उसने वैसा नहीं किया। उनने हमें दो लम्बे-लम्बे हाथ दिये हैं, तब शिकायत कहाँ रही है

हम कहना चाहते हैं कि पृथ्वी को प्रचा का नहीं, पाप का भार होता है। पाप में प्रचा बढ़ी, तो अवश्य भार होगा। प्रचा पाप से भी बढ़ सकती है और पुएत से भी। चाहे प्रचा बढ़े वा चटे, अगर पुएत होगा, तो वह भार नहीं होगा और पाप होगा, तो भार होगा। उसते हीन होगी। बहुचर्य से प्रचा घटती है, तो लाभ है और पुरुपहीनना में चटती है, तो हानि है। सबम से घटी, तो लाभ होगा और कृत्रिम उपात्रों में चटी, तो हानि। पुएत से बढ़ती है, तो लाभ ग्रोर केवल स्वंगचार से बढ़ती है, तो हानि। हमारा यह सिद्धान्त है कि सृष्टि में चो प्राणी और जन्त है, उनके पोपण का इन्तजाम सृष्टि में ही है। लेकिन सृष्टि की सेवा के लिए हमें भगवान ने जो दो हाथ दिने हैं, उनका हमें प्रा उपनोग करना चाहिए।

#### अनीतिमय उपाय

इन दिनो कृत्रिमता से कुटुम्य नियोजन की बात निर्लं ज्जतापूर्वक की जाती है। लोग सोचते नहीं कि उससे अनीति का कितना यचार होगा, आत्मस्यम भी शक्ति का कितना हास होगा और सारे जीवन में क्तिनी पराक्रमहोनता आयेगी! इन स्म लोगों क एक ऋषि हो गया है, जिसका नाम है 'माल्यम'। उसका सिद्धान्त है कि 'अगर प्रजा या सन्तान ज्यादा बढती है, तो उसके पोषण के लिए जमीन समर्थ न होगी।' फिर एटम और हाइड्रोजन वम वन रहे है, तो रोते क्यो हो १ अञ्छा ही है, लोग मरेगे। वहुत कम लोग जीयेगे, तो दुःख क्यो ?

# विज्ञान से विरोध नहीं

सोचने की बात है कि हमें पराक्रमशील बनना है, कर्मशील बनना है, परिशोधक चृत्ति रखनी है। इसके लिए अगर विज्ञान बढ़ाने की जरूरत हो, तो बढ़ाओं। सृष्टि का विज्ञान जितना बढ़ेगा, उतनी ही सृष्टि कारगर होगी। इसलिए हम विज्ञान का बहुत उत्कर्ष चाइते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा विज्ञान नहीं चाहता, वह सिर्फ चरखा बढ़ाना चाहता है। लेकिन वे हमें गल्त समभे हैं। हम चरला भी चलाना चाहते हैं और विज्ञान भी। लोग कहते हैं, 'हवाई जहाज की गित बहुत बढ़ी है, पॉच घटे में दिल्ली जा सकते हैं।' हम पूछते हैं कि ग्रापका विज्ञान क्या कर रहा है है क्योंकि ग्राप ही कहते हैं कि पॉच-पॉच घटे बैठे रहने से तकलीफ होती है। उसमें ठीक सुधार करों ग्रीर ऐसा इतजाम करों कि हवाई जहाज में ग्राच्छी तरह बैठ कर सूत कात सकें। इतना भी नहीं हो सकता, तो ग्रापका विज्ञान किस काम का है

# ज्ञान और विज्ञान दो पंख

जैसे ग्रात्मा का जान मदद करता है, वैसे ही सृष्टि का विजान भी हमारी मदद करेगा। जान ग्रीर विज्ञान, दोनों की जरूरत है। जैसे दो पखो पर ण्छी उड़ता है, वैसे ही मनुष्य जीवन के ये दो पख है। मानव-समाज पहले से ही आत्मजान ग्रीर विज्ञान के लिए प्रयत्न करता ग्राया है। हम चाहते हैं कि विज्ञान खुत्र वढ़े, लेकिन यह भी चाहते हैं कि हममें उसका ठीक ढग से उपयोग करने की बुद्धि हो। ग्राग्न का उपयोग हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वह रसोई बनाने में किया जाय, किसीके मकान में आग लगाने के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि एटम का युग ग्रा रहा है ग्रीर उस युग में उसका उपयोग कल्याणकारी काम में हो सकता है। पर तब गाँव का कारोबार कैसे चलेगा ! हम कहते हैं कि हम भी इस युग का स्वाद ले लें। जो काम हम उससे ले सकते हैं, वह लेंगे।

त्रगुशक्ति विकेन्द्रित कर गाँव गाँव म उसका उपयोग किया जावगा। इसलिए हमें विज्ञान की शोवों के प्रति आटर है।

#### विजली का उपयोग

हम विजली का उपयोग करने के लिए राजी हे, लेकिन उसका विनियोग िस तरह किया जायगा, इसका महत्त्व है। यदि चढ लोगों के हाथ शक्ति दे दे, तो वह शोपण का सावन वनेगी। ग्राजकल यही हो रहा है ग्रीर इसीसे हमारा विरोध है। विजली ग्रायेगी भी, तो पहले बड़े शहरों में, उसके बाद देहातों में। जो दूर के देहात है, उनमें ग्रायेगी ही नहीं। उसका सबने समान लाम न मिलेगा। उसकी पूँजी श्रीमानों के पास रहेगी, गरीबों के पास नहीं। पांग्णामन्यरूप विजली की शक्ति गरीबों के नहीं, शोपण के काम ग्रायेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। केवल प्रकाश के रूप में गरीबों को विजली मिलेगी, तो उसका पिंग्णाम यही होगा कि रात में जागने की कोशिश होगी। इससे ग्रांपे विगडेगी ग्रीर जतु सतायेगे। गरीबों के लिए उसका उपयोग करीब-करीब शहर होगा।

कहते है कि हम विजली सस्ती देगे श्रीर उसके लिए हरएक की पूँजी देगे। मतलव यह कि इसका उपयोग पूँजीवाले ही कर सनेगे। गरीवा को उससे कोई फायदा नहीं होगा। श्रागर ग्राप उसके सावन सबको देते हे, उसका उपयोग सार्वजिनक होता है, तो उसका लाभ सबने मिलता है। इतना करने को श्राप राजी है, तो विजली का उपयोग करने के लिए बाबा भी राजी है श्रीर वह उसे चाहता है। हम विजान का श्रात्यन्त उत्कर्ष चाहते है। वह इसलिए कि हम श्राहिंसाबादी है, हिसाबादी नहीं।

### हिसा छोर विज्ञान

िकन्तु विज्ञान की शादी अगर हिंसा के साथ होगी, तो मानव का सर्वनाश हो जायगा। इसलिए विज्ञान के साथ अहिसा का ही विवाह होना चाहिए। अहिंसा और विज्ञान के स्थोग से पृथी पर स्वर्ग उत्तर आयेगा। हिंसा और विज्ञान के स्थोग से मानव का खात्मा हो जायगा। उपयोग के दूमरे सावन हम जहर बनाना चाहते हैं, लेकिन हवाई जहाज बनेगा, तो भी याता पैटल चलना बन्द नहीं करेगा ग्रीर जहाँ चाहेगा, वहाँ जायगा। आजकल लोगो ने पैटल चलना चन्द कर दिया है। कहते हैं, हम समय बचाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ग्रगर आठ दस मील चलने की बात है, तो पैदल चलना चाहिए। ग्रगर बहुत दूर जाना है, तो वाहन का उपयोग कर सकते है। हम पूछना चाहते हैं कि ग्राप समय को बचाना चाहते हैं या खुद को १

मुछ लोग कहते हैं कि हम पैदल नहीं चलेंगे ग्रौर हमने निश्चय किया है कि मोटर में केंग्रेन उल्ली काम खतम करेंगे। पहले जो काम लोग पाँच साल में करते थे, वह हम पाँच मिनट में करेंगे। ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि ईश्वर ग्रागर यह कहें कि 'में भी ऐसा ही चाहता हूँ, इसलिए सौ के बदले पचास साल में ही तुम उठों', तो क्या तुम है मजूर होगा है ईश्वर का नियम है कि जो जैसा काम करेगा, वैसा ही वह उसके साथ वरतेगा। इसलिए टीर्घायु बनने के लिए हमें रात को सिनेमा नहीं देखना चाहिए, स्कुल पैदल जाना चाहिए, घोत्री से क्या नहीं धुलाने चाहिए ग्रौर रात को निःस्वप्न नींड लेनी चाहिए। हम चाहते हैं कि विज्ञान बहे, ग्राहिंसा ग्रौर ग्रवल भी बढे। ग्राहिंसा ग्रौर ग्रवल को 'ग्राहमजान' कहते हैं। इस ग्राहमजान के साथ विज्ञान का योग होना चाहिए।

#### नकत का उपयोग

एक थे पिताजी । वे जहाँ कहीं जाते, साइकिल पर जाते थे । उनके लड़के ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया । वेदल चलने के लिए कितना ही नहा गया, पर वह नहीं माना । पिता ने पूछा 'सदा-सर्वदा यह तू क्या करता है ? नगवान ने पाँव क्यो दिये है ?' लड़के ने जवाब दिया 'साइक्लि चलाने के लिए!' पिता ने कहा : 'यत्र पाँव तत्र साइक्लि, इस तरह करोंगे, तो कैसे चलेगा ?' हम कहते है, पाँव की जगह पाँव चलने चाहिए और साइक्लि की जगह साइक्लि । हवाई चहाज की जगह हवाई जहाज और मोटर की जगह मोटर चलनी चाहिए।

लोग हमसे पूछते हैं कि जमान पर क्यो घूमते हो १ हम कहते है कि अगर हम हवा मे घूमते, तो हमे हवा ही मिलती । पर जमीन पर चलते है, इसलिए जमीन मिलती है। इसीका नाम है 'ग्रक्ल'। लोग पृछ्ते हैं, पैटल चलने से क्या होता है है हम कहते हैं । जिस काम के लिए जो करना है, वह हम करते हैं । हमें लोगों के साथ सपर्क रखना है, उनकी परिस्थित समक लेनी है, इसिलए हम पैदल ज्यादा घूमते हैं। उससे हम लोगों का प्रेम ग्रीर उसके परिशामस्वरूप जमीन मिलती है। हम विना प्रेम के जमीन नहीं चाहते।

### साधनो का उचित उपयोग

हमें यह ग्रक्त होनी चाहिए कि किस ग्रीजार का उपयोग किस तरह किया जाय। 'उपकरण' का महत्त्व 'करणो' से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। करण है, इन्द्रिय ग्रीर उपकरण है, साधन। पाँव से साइक्लि का महत्त्व ग्रीर ऑखो से चश्मे का महत्त्व बढ़ा, तो कैसे चलेगा १ चश्मे का महत्त्व है, पर वह ग्रपनी जगह पर। यह मत समिक्तिये कि यह बाबा खुढ़ तो विद्वान् बन गया ग्रीर अब हमारा चश्मा छीनना चाहता है। चश्मा न लगाना ग्रन्छा ही है। एक या वाप ग्रीर एक या उसका बेटा। बाप चश्मा लगाकर पढ़ता था, बेटे की भी पढ़ने की इच्छा हुई। पढ़ना तो ग्राता था नहीं, किर भी एक दिन वाप का चश्मा लेकर पढ़ने लगा। उसकी यह कल्पना थी कि केवल ग्रॉर से पढ़ा नहीं जाता। सार। पा, यह सारा विवेक, सारी ग्रक्ल हमें होनी चाहिए कि किस तरह किस ग्रीजार का उपयोग हो।

लोग पूछते हैं कि ग्राप ट्रेक्टर का उपयोग क्यो नहीं करते १ हमारा कहना है कि उसमे दो बड़ी कमियाँ है। हम खेत में ज्वार वोते हें, तो कड़वी ग्रोर ज्वार, दोनी मिलते हैं। ग्रापका ट्रेक्टर कड़वी खाता नहीं श्रोर खाद देता नहीं, पर मेरा वैल दोनों काम करता है। ग्रापके ट्रेक्टर को 'मोबिल ग्रॉडल' देना पड़ता है श्रोर खाद के लिए सिंदरी की शरण जानी पड़ती है। इसके ग्रलावा ट्रेक्टर हिन्दुस्तान में होता नहीं। उसके लिए दाम भी ज्यादा दने पड़ते हैं। ग्रमेरिकन लोग बुद्धिमान् है, इसलिए ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं ग्रीर हम वेवकूफ हें, इसलिए करते हैं। ग्रमेरिका में हर मनुष्य के पीछे वारह एकड़ जमीन है, तो यहाँ हर मनुष्य के पीछे मुश्कल से ग्राधी एकड़। ग्रमी हम पूर्व ग्रीर पश्चिम

गोटावरी जिलो में घूम ग्राये। वहाँ प्रतिमील पन्द्रह हजार जनसख्या है। ऐसी जगह हाथ से ही खेती होनी चाहिए। साराश, जहाँ वहुत खेती है, वहाँ ट्रेक्टर का उपयोग हो ग्रीर जहाँ थोडी खेती है, वहाँ वैल का उपयोग हो।

एक बात ख्रोर ! अमेरिकावाले ट्रेक्टर का उपयोग करते है, तो वे यह भी कहते है कि हम गाय को पीयेंगे और बैल को खायेंगे । पर आप बैलों को खाने को राजी नहीं । इधर आपने गोरच्चण की मूर्खता भी की है और उधर ट्रेक्टर भी चाहते हैं । ट्रेक्टर के उपयोग के साथ बैलों को खाने का भी मुहूर्त (प्रारम्भ) आपको करना होगा, नहीं तो बड़ी आपित्त आ जावगी । ट्रेक्टर और बैल, दोनों के लिए आपको खर्च करना होगा । इसलिए अमेरिका के औजार हमारे यहाँ वहीं चल सकते हैं, जहाँ जगल हों।

# यंत्र हमारे हाथ मे हो

हम ट्रेक्टर से प्रेम रखते है, द्वेप नहीं । हम किसी यत्र को इतना समर्थ नहीं मानते कि उससे द्वेप करना पड़े । यत्र नाचीज है । लेकिन उसका जहाँ उपयोग करना चाहिए, वहीं कीजिये । एक देश में जो यत्र तारक है, वहीं दूसरे देश में मारक साबित हो सकता है । एक ही यत्र एक देश में, एक काल में तारक, तो दूसरे काल में मारक भी हो सकता है । इस पर विचार कर यदि हम साधनों का उपयोग करें, तो ठीक है । उनका उपयोग सृष्टि की सेवा में करना चाहिए ।

हमे श्रन्न खूब वढाना चाहिए। यह मैं श्राधुनिक शास्त्र नहीं बता रहा हूं। उपनिषद् में कहा गया है ' 'यया कया च विद्यया अन बहु प्राप्तुयात'— जिस किसी विधि से हो, श्रन्न खूब बढात्रों। प्लानिंग करनेवालों के लिए इम कोरा कागज दे देते हैं। जिस किसी भी विधि से हो, श्रन्न बढात्रों, यह श्रादेश हमारे गुरु का है। हम यत्र से डरते नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि यत्र हमारे हाथ में रहें, इम यत्र के हाथ में नहीं।

#### श्रम-विभाजन

त्राजरत लोगों ने एक तत्त्रज्ञान निकाला है, जिसे वे 'श्रम विभाजन' कहते हैं । उनका कहना है कि एक ही मनुष्य दस-वीस काम करेगा, तो उसकी गति त्रीर स्मता न बढेगी। इसलिए एक मनुष्य को जिटगीभर एक ही काम करना चाहिए, तभी वह कुशल होगा। हम जेल म थे, तो एक वडा कुशल कारोगर हमारे साथ था। जो रोटियाँ हम वहाँ मिलनी थीं, वे तौलकर मिलती थीं। कारीगर से कहा गया था कि हर रोटी दस तोले की तुली हुई होनी चाहिए। यह काम उसने टेढ-दो साल किया। वह गुँठा हुत्रा ग्राटा हाथ म लेता ग्रीर उसकी गोल लोई तोड तराजू में टालता जाता। नगजू की तरफ देखे बगेर ही वह ऐसा कर लेता था, क्योंकि उसके हाथ को वेमी ग्राटत ही हो गयी थी। वह मुँह से 'विष्णु सहस्रनाम' जपता था। मैने उससे पूछा कि "तुम 'सहस्रनाम' क्यों जपते हो १" उसने कहा कि "मुक्ते दम साल की सजा है। वह उसकी छुपा से कुछ कम हो जायगी।" मैने पृछा कि "तुम तगजू की तरफ देखते क्यों नहीं १" उसने कहा. "हाथ को ग्रम्यास हो गया है। कानृन है, इसलिए नराजू में डालता हूँ।"

इसिलए हम चाहते हैं कि मनुष्य यन्त्र के हाथ म न ग्हे । ग्रगर वह यन्त्र के हाथ में रहता है, तो जीवन नीरस हो जायगा। एक तग्क वेचारा से ग्राट-ग्राट घएटे मजदूरी कगते हैं ग्रोंग दूसगी तग्क रात में उन्हें सिनेमा दिखाते हैं। कहते हैं कि इससे तुम्हें ग्रानन्द ग्रावेगा। दिन में जितनी तम्लीफ होती है, उतना ग्रानन्द गत को 'सप्लाई' किया जाता है। हम कहते हैं कि चौबीसो घटे ग्रानन्द चाहिए, क्योंकि दिनभर तक्लीफ सहना ग्रात्मा के वर्म के खिलाफ है। ग्रात्मा का जो वर्म है, वह मत् चित्-आनन्द है।

# मृष्टि से सवका सम्बन्ध हो

श्रत हम चाहते हैं कि हरएक का सम्बन्ध सृष्टि के माथ होना चाहिए। यही आदर्श समाज रचना है। हर श्रादमी चार घएटे येती करेगा श्रीर स्वच्छ हवा, म्र्यनारायण का प्रकाश, भू-माता की सेवा और पित्रयों के सगीत का श्रानद लेगा, तो स्फ्रित बढ़ेगी। उससे ब्रह्मचर्य की सावना भी श्रासान होगी। इमलिए किमी भी मनुष्य को खेती से बचित रराना गुनाह है। जिस तरह मिन्दर में जाने से किसीको इनकार करना पाप या श्रावम है, उसी तरह किसीको खेती न दें,

तो वह भी पाप है। खेती मे परमेश्वर की सेवा का आनन्द मिलता है। 'कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व वहु मन्यमाना'।' वेद भगवान् ने ग्राजा दी है कि केवल कृषि करनी चाहिए ग्रौर षृष्टि से जो मिलता है, उसे 'बहु' मानना चाहिए। इसलिए खेती करना हरएक का धर्म है, यह टीक तरह से समम लेने की जरूरत है।

# हर व्यक्ति खेती करे

हमने कई काम श्राठ-श्राठ घटे किये हैं। बुनकर तथा श्रीर भी कई तरह के काम गित पाने श्रीर शोध करने के लिए किये हैं। किन्तु कोई श्रगर कहे कि तू श्राठ घटे एक ही काम कर, तो हम इनकार करेंगे। आठ घटे बैठने की जिम्मेवारी हम नहीं उठाना चाहते। चार घटे खेती में काम श्रीर चार घटे दूसरा काम, इस तरह होना चाहिए। हमारी योजना यह है कि हरएक घधेवाला खेती करें। वह खेती भी करें और घधा भी, यह श्रादर्श समाज की बात है। श्राज जो खेती नहीं जानते, वे श्रपने पास जमीन रखते हैं। हम कहते हैं कि उद्योग-विहीन सूमिहीनों को, जो खेती करना चाहते श्रीर कारत करना जानते हैं, जमीन टेनी चाहिए। हमारी योजना है कि हरएक व्यक्ति को खेती में हिस्सा लेना चाहिए। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा प्रधानमत्रों भी चार घटे खेती श्रीर चार घटे दूसरा काम करेगा। हमारी योजना में एक होगा किसान श्राहरण, एक होगा किसान मजदूर, एक होगा किसान प्रोफेसर, एक होगा किसान बढई, एक होगा किसान बुनकर। यही हमारा श्रादर्श है। सृष्टि के साथ सबध रखना हमारा कर्तव्य है।

### प्राथमिक धर्म

ग्राठ-ग्राठ घटे खेती करना जरूरी नहीं, पर कुछ समय इसमें जरूर देना चाहिए। फल, भाजी, तरकारी लगाना हरएक के लिए जरूरी है। इस तरह खेती को हम 'प्राथमिक धर्म' समक्तते हैं। यह धर्म सबको मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे-छोटे दुकड़ो से उत्पादन घटता है। हम कहते हैं कि ग्रापने खेती का काम किया नहीं है, हमने वर्षों किया है। हम जानते हैं कि

छोटे-छोटे दुक्ड़ो से उत्पादन कितना बढता है। इसिलए हरएक मनुग्य को खेती करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ, लोगो का खयाल है कि रोती करनेवाले खाट खाट घटे खेती करे और वाकी लोग दृमरे घवे करे और वे भी आठ-ब्राट घटे करे। इसमें कुछ लाभ नहीं होगा। मृष्टि की सेवा से इम क्सोको विचत नहीं रखना चाहते।

#### आरोग्य का आयोजन

मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत ग्रावाश की है। ग्राकाण ख्य खाना चाहिए, उसमा ग्रजीर्ण नहीं होता। दूसरी जरूरत ह्या की है। ह्या का भी ख्य नेयन करना चाहिए, उससे पोपण मिलता है। नवर तीन में सूर्य-प्रकाश की जरूरत है ग्रोर नवर चार में पानी की। मनुष्य को कम से-कम जरूरत ग्रन्न की है। इसलिए ग्रन्न कम खाना ग्रोर दूसरे सूच्म भूतों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। ग्रान्न कम खाने का ग्रार्थ परिमाण म कम नहीं है। ग्रान्न की योग्यता कम-मे-नम हो। इसलिए मानव-जीवन की योजना म ह्या, पानी ग्रोर ग्राकाश ख्य मिलना चाहिए। इस तरह सृष्टि से सबब रखकर यह कम ध्यान में लिया जायगा, तो मनुष्य का ग्रारोग्य उत्तम रहेगा। ग्रारोग्य क लिए सृष्टि में इतजाम है। उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए।

### सरकार वडी भयानक वस्तु

सरकार ऐसी भगानक वस्तु है कि उससे भयानक वूसरी चीज नहीं। हिनिया में कभी भी इतनी मजवृत सरकार नहीं थी, जितनी ग्राज है। सरकार चलानेवालों का दावा है कि प्रजा का कल्याण करने के लिए ही उन लोगों ने ग्रापने हाथ में सत्ता रखी है। समाज को इतना नियन्त्रित कर दिया है कि कुल लोगों को सत्ता अपने मुद्धीभर लोगा ने हाथों में कर रखी है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ग्रापने ही हाथों में उन-उन देशों का भला-जुरा सोचने का ग्राधिकार रखते ग्रोर लोग दीन-हीन, लाचार रहते हैं। वेचारे कहते हैं कि इनके विना हमारा काम कसे चलेगा श्राज जनता को नाममात्र का योट का अधिकार दिया गया है। यह वैसा ही ग्राधिकार है, जैसा मेड़ों को गडेरिया चुनने का

श्रिधिकार मिला हो । उससे भेडों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता । इस तरह यह नाटक चलता और सरकार में सत्ता का केन्द्रीकरण किया जाता है।

# बुद्धि स्वातन्त्र्य पर प्रहार

रूस म भी ग्राज यही हो रहा है। प्रजा को क्तिना ग्रच्छा खाना दिया जाय, यह बात भी सरकार ही तय करती है। पर यह चीज गोण है। मुख्य चीज है, बुढि का स्वातन्त्र्य। सरकार जनता की बुदि का भी नियन्त्रण करती है। जो चीज आज तक किसी भी जानी मनुष्य के हाथ में न थी, वह ग्राज के शिचा विभाग के हाथ में है। ज्ञानी मनुष्यों ने उपनिपद् िखं, लेकिन वे ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते थे कि उन्हींकी पुस्तक ग्राप पढ़ें। पर ग्राज शिचाविभाग का ग्राधकारी जो किताब तय करता है, सारे विद्यार्थियों को उसीका ग्राध्यय करना पड़ता ग्रीर उसीकी परीचा देनी पड़ती है। ग्रामर 'फासिस्ट' सरकार हो, तो विद्यार्थियों को 'फासिस्ट' विचारों की क्ति।वे मिलेगी। पूंजीवादी सरकार में पूंजीवादी विचारों की क्ति।वे विद्यार्थियों को पढ़नी होंगी। कम्युनिस्टों की सरकार होगी, तो उनके विचारों का ग्राथ्ययन विद्यार्थियों को करना होगा। साराश, जैसी सरकार होगी, वैसी विद्या विद्यार्थियों को दी जायगी। जिन्हे स्वातन्त्र्य का ज्यादा-से-ज्यादा ग्राधकार है, उनके दिमागों में वने-बनाये विचार ठूँसे जायेंगे।

स्वातन्त्र्य का ग्राधिकार सबसे ज्यादा विद्यायियों को है। वे कह सकते हैं कि ज्ञान में कोई जबरदस्ती नहीं चल सकती, हम जो ठीक समक्षेगे, वहीं पढ़ेंगे। प्राचीनकाल के ऋषि कहते थे: 'यानि ग्रास्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि'—हमारी जो ग्राच्छी चीजे हों, उनका ग्रानुकरण करो, हमारी जो चीजे बुरी हो, उनका नहीं। लेकिन इन दिनों तो ग्रानुशासन को गुणों का राजा माना जाता है! ग्राजकल लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों में ग्रानुशासन कम हो गया है। हम तो ग्राश्चर्य होता है कि इतनी सही तालीम में भी विद्यार्थी ग्रानुशासन का पालन क्यों करते हैं? मुक्ते याद है कि मेरे वॉलेज के दिनों में एक प्रोफेसर थे, जिनका व्याख्यान मुक्ते पत्रद नहीं था। मुक्ते लगाता था कि इनके व्याख्यान से मेरा क्ल्याण

नहीं हो सकता, तो उसे मं क्यां सुन्ँ १ ग्रौर इसलिए मैं क्लास के बाहर चला जाता था।

### रही शिचा

त्राज विद्यार्थियों को जो साहित्य पढ़ाया जाता है, वह उनके किमी काम का नहीं होता । सम्कृत पढ़ाते हैं, तो उसमें भी श्रद्धारिक साहित्य ही पढ़ाते हें, न गीता सिखाते हें, न उपनिपद् । उधर विद्यार्था सिनेमा देखते हें । हिन्दुस्तान की राजवानी दिल्ली जैसे शहर में बहनों ने सरकार से प्रार्थना की कि 'हमारे बच्चों को बचाइये, सिनेमा से उनके शील श्रीर चारित्य पर बुरा श्रमर हो रहा है, इमलिए सिनेमा वद करिये ।' ऐसी माँग वहनों को करनी पढ़े, यह लज्जा की बात है । यह सब जहाँ हो रहा हो, वहाँ विद्यार्थी अच्छे कैसे रहेगे १

लोग कहते हैं कि इसी शिक्षा से तो महातमा गावी और तिलक पैटा हुए, किर इसके खिलाफ क्यो बोलते हो १ हम कहते हैं कि तिलक और महातमा गावी टस शिक्षण के बावजूट पैटा हुए, इस शिक्षण से नहीं। ऐसा वे खुट कहते है, फिर भी उनके नाम पर दुहाई दी जाती है और यह रही तालीम दी जाती है। हम वडा ग्राश्चर्य होता है कि इतनी रही शिक्षा दी जाने पर भी विद्यार्थी इतने शात कैसे रहते हैं। साढे चार माल का हमारा ग्रानुभव है कि हमारी सभा मे जितने ज्यादा विद्यार्थी ग्राते हैं, उतनी ही ज्यादा शाति रहती है।

# ऐसे अनुशासन से देश का क्या कल्याण ?

श्रनुशासन श्रेष्ठ गुण नहीं है, क्योंकि उसमे एक मनुष्य की श्राज्ञा के श्रनुसार सबनो चलना पडता है। हुक्म होता है कि हमला करो, तो लोग हमला कर देते हैं। क्या इसीको 'सद्गुण' कहते हो १ हमारे ऋषि-मुनि कहते थे कि प्रमेश्वर के हुक्म से चलना चाहिए। नानक ने कहा था 'हुक्म रजाई चल्लणा नानक लिखिया नाय।' लेकिन वे लोग श्राज परमेश्वर के बदले सरकार का हुक्म मानने की बात करते हैं। इनका श्रेष्ठ उपनिषद्-वाक्य है

"Yours not to question why,
Yours but to do and die"

यही उनका तरीका है: पिता को 'शूट' करो (गोली से उडा दो), ऐसा ग्रगर हुक्म है, तो पुत्र पिता को 'शूट' करता है। इसीका नाम है 'डिसिप्लिन' (ग्रनुशासन)। पर ऐसी डिसिप्लिन से देश का क्या कल्याण होगा १ ग्राज सरकार देश के सारे विद्यार्थियों को इसी तरह की शिक्षा दे रही है।

#### सरकार का अन्त करे

विन्तु हम कहते हैं कि दुनिया में तब तक शान्ति नहीं होगी, जब तक इन सरकारों से हम मुक्ति नहीं पायेंगे। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि आखिर सरकार का च्य हो, पर आज वह परिपुष्ट होनी चाहिए। यानी च्य है उधार, पुष्टि है नकद। किन्तु आज की हालत में सरकार को मजबूत बनाने की बात आती है, तो गुलामी के सिवा उससे कुछ नहीं निकलता। इसलिए आज से ही सरकार का च्य होना चाहिए, यह सर्वोद्य का विचार है।

साराश, जहाँ तक व्यक्तियों का ताल्लुक है, हरएक को मन तथा इन्द्रियों पर काबू रखने का ज्ञान होना चाहिए। समाज में एक-दूसरे के हितों के साथ एक-दूसरे के हितों का विरोध नहीं है, यह समभक्तर समाज रचना करनी होगी। सरकार की विल्कुल बरूरत नहीं है, यह समभक्तर उसके चय का ग्रारम्भ ग्राज से ही करना होगा।

विजयवाडा १६-१८ टिसम्बर '५५ बडी खुशी की बात है कि दुनिया में जियर देखों, उयर क्षामकश चल रही है। जिस किसी देश में देख, अशान्ति की छाग मुलग रही है। किन्तु असतोप में बडी भारी चिन्नन प्रेरणा होती है। जहाँ असतोप है, वहाँ जीवन प्रकट होता है। पत्थर पर बारिश होती है, तो उसे परवाह नहीं होती। कोई उसे फोडकर दुसड़े करे, तो भी उसे परवाह नहीं। उसके जीवन म कोई असतोप, अशान्ति या दु ख नहीं। आपसे अगर कोई पृछे, कि आप कभी पत्थर बनना पसन्द करेंगे? आप कहेंगे, क्या तुम कभी पत्थर हुए? तुम्हें कैसे मालूम कि पत्थर के जीवन में असतोप, अशान्ति नहीं है अवश्य ही आपके ऐसे सवाल का मेरे पास उत्तर नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सुख भी नहीं और दुःख भी नहीं, ऐसी अवस्था हमें पसन्द नहीं है।

### व्यापक चिन्तन

लोग कहते हैं कि दुनिया में आज जितना हु,ख, श्रशान्ति ग्रोर श्रसतोप है, उतना पहले कभी नहीं गहा। सभव है, यह सही हो। लेकिन यह भी सही है कि श्राज जितना ब्यापक चितन दुनिया में होता है, उतना पहले कभी नहीं हुग्रा। मानव-समाज कैने बना, इसके बारे में श्राज बच्चा-यच्चा चितन करता है। कोई 'केपिटल' जैसी बडी-बडी किताब पटता है, तो कोई महाभारत। कोई सबोंदय विचार का श्रय्यन करता है, तो कोई समाजवादी विचार का। दुनिया में मुख्य चीज क्या है, विश्वशाति कैसे हो, राष्यसस्या कैमें खतम हो, ये भी चर्चाएँ चलती है। सारी दुनिया को मिलाकर एक साम्राज्य बनाना चाहिए, ऐसे ब्यापक विचार का चिंतन श्रीर मथन छोटे छोटे बच्चे भी करते है।

जिस विचार के वारे म पहले जमाने के बड़े-उड़े तत्त्वज्ञानी भी बोर्ड निश्चित निर्णय नहीं ले सकते थे, ऐसे निर्ण्य भी ग्राज इमारे वच्चों के पास है। महा-भारत की क्हानी है। द्रौपदी भगी सभा में खींचकर लायी गयी थी। वह पूछती है कि क्या चूत के लिए स्त्री को दॉव पर लगाया जा सकता है ? क्या स्त्री पर पुरुप की मालकियत है ? हमारे बच्चे कहेंगे कि यह तो कोई गहन सवाल नहीं है । परन्तु इस सवाल का जवाब मीष्म, द्रोण के पास भी नहीं था: 'भीष्म, द्रोण, विदुर भन्ने विस्मित ।' भीष्म, द्रोण परम जानी थे, पर इस सवाल का जवाब न दे सके कि स्त्री पुरुप की व्यक्तिगत सम्पत्ति है या नहीं ? इसका निर्णय कम्ना उन्हे मुश्किल मालूम हुन्ना।

इस तरह जब हम सोचते है, तब ध्यान मे आता है कि हमारे जमाने में कितना व्यापक चिंतन होता है। पुराने जमाने में कितनी छोटी छोटी समस्याच्चों पर विचार किया जाता था, फिर भी उस जमाने के लोग किसी निर्ण्य पर नहीं च्या पाते थे। इस तरह सोचे, तो व्यान में च्यायेगा कि हम कितने भाग्य-जाली है।

उस जमाने मे चृत खेलना 'वर्म' माना जाता था। ग्राज हमारे जमाने का चन्चा भी कहता है कि क्या चृत खेलना धर्म है ? उस जमाने के लोग कहते थे कि 'अगर कोई खेलने के लिए बुलाये, तो न जाना चृत्रिय के लिए ग्रधम है।' धर्मराज का ग्राह्वान किया गया, तो उस परम वर्मनिष्ठ राजा ने धर्म के लिए उसका स्वीकार किया। हम उस महाजानी का उपहास नहीं करना चाहते। उनका एक जमाना था, उनकी समस्याएँ थीं। ग्राज हमे ज्यादा जान है ग्रीर ज्यादा दीखता है, तो उसका कारण यही है कि हम उनके कधे पर खड़े है। पिता के कधे पर बच्चा बैठता है, तो वह बहुत दूर तक देखता है। भीष्म, द्रोण जिसका निर्ण्य नहीं कर सकते थे, उसका निर्ण्य हम कर सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमे ज्यादा जान है, बिल्क इसका ग्रर्थ यही है कि श्राज का समाज विचार में बहुत ग्रागे बढ़ा है।

# सघर्प नहीं, मन्थन

त्राज की समस्याएँ विशाल ब्रौर जागतिक हो जाती है। ब्राज भूगोल भिखाते हैं, तो एक ही गोले मे सारी दुनिया के नक्शे चित्रित रहते है। पर पुराने जमाने के बादशाह को पता नहीं था कि दुनिया में कितने देश है। इसलिए त्राज जो कशमक्श चल रही है, यह दु ख की बात नहीं। यह सबर्प वास्तव में मथन है। दो लकिंदियों को विसने से ग्राग्न पैदा होती है, जो दोनों को भस्म कर सम्ती है। वैसे ही सबर्प का परिणाम विनाश में होता है। लेकिन मथन से तो मक्खन पैदा होता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ग्राप 'सबर्पवाट' मानते हैं हम कहते हैं, 'नहीं', तो फिर पृछते हैं कि क्या ग्राप 'जैसे थे (स्टेटस् को) बाद' मानते हैं हम कहते हैं कि हम सबर्पादी नहीं, मथनवादी है। विचार की कशमकश चलती है, तो निर्णयरूपी मम्खन निकलता है। इस तरह दुनिया निर्णय के नजदीक ग्राती है।

### अहिसा के मार्ग से शान्ति

बुल्गानिन हिन्दुस्तान में घूमकर चले गये। उन्हें खुशी नहीं होती थी, स्रगर कोई उन्हें 'मार्शल' बुल्गानिन कहता। वे मार्शल तो है, मगर उन्हें 'मार्शल' कहलाना ग्रच्छा नहीं लगता। 'मार्शल' कहलाना शर्म की बात हो गयी, यह बहुत बडी चीज है। याने दुनिया की सबसे बडी हिंसा की ताकत जिनके पास है, वे शान्ति चाहते हैं। अब तक शान्ति की घोपणा निरीह ब्राह्मण करते थे, पर ग्राज दुनिया की सबसे बडी ताकतवाले लोग भी शान्ति का जप कर रहे हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर शोक-प्रदर्शन हो रहा था। उन समय मेकन्नार्थर ने कहा कि 'दुनिया को ग्रगर शान्ति हासिल करनी है, तो उसे महात्मा गांधी के मार्ग पर ग्राज नहीं, तो कल चलना पडेगा।' इतना बहादुर मेकग्रार्थर गांधीजी की मृत्यु पर इस तरह बोलता है, ग्रांखिर इसका मतलब क्या है श्रातः आज हमारे मन मे यह निश्चितता हो गयी है कि ग्राज नहीं तो कल, दुनिया को ग्राहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा।

#### आज नहीं तो कल

श्राज हमें कोई भूदान म जमीन नहीं देता, तो हम कहते हैं कि वह इमीलिए नहीं देता कि क्ल देनेवाला है। श्रगर कोई श्राज देता है, तो हमें ख़ुशी होती है कि वह हमारा श्राज का दाता है। जो नहीं देता, वह हमारा क्ल का दाता है। हमें दोनो वातों में ख़ुशी है। इसी तरह श्रगर श्राज कोई शान्ति नी वात करता है, तो वह ग्राज का शान्तिवादी है। पर श्राज जो ग्रशान्ति की बात करता है, वह क्ल का शान्तिवादी है। चाहते दोनो शान्ति है। हम जानते है कि ग्राज जो हमारे साथ नहीं है, वे क्ल हमारे साथ जरूर ग्रायेगे।

### हिंसा का व्यापक रूप

पुराने जमाने में कभी कोई समस्या खडी होती, तो लोग कुरती करके उसे हल कर लेते थे। फलाने राज्य पर भीम का हक है या जरासध का, तो कुरती हो जाती और जो जीतता, उसीका राज्य माना जाता। पर भीम ग्रीर जरासध की इस कुरती में जनता को कोई तकलीफ न होती थी, वह सिर्फ उसे देखती थी। इसी तरह ग्रगर इन दिनो हिटलर ग्रोर स्टालिन की कुरती हो जाती, तो क्या नुक्सान होता ! अगर इतनी ग्रासानी से समस्या हल हो सकती है, तो उसम बोडी हिंसा हो, तो भी उससे प्रजा को दु'ख नहीं हाता। पहले के जमाने में कुरती में लोगों को ग्रानन्द भी आता था। ठड में अगर थोडी-सी गर्माहट मिले, तो अच्छा लगता है या नहीं है कुरती के बाद युद्ध का जमाना ग्राया। पलासी की लडाई के छोटे मैदान में इधर हिन्दुस्तान की सेना थी, उधर ग्रग्नें की सेना। उस लडाई में कुछ सहार हो गया, लेकिन वह सीमित था। उसमें स्तियाँ, बच्चे, बूढे, बीमार ग्रीर नागरिक जनता शामिल नहीं थी।

लेकिन इन दिनो हिंसा छोटी नहीं रही, उसने व्यापक श्रीर प्रचएड श्रिनि का रूप ले लिया है। उससे लडनेवाले और गैर लड़नेवाले, सभीको तकलीफ होती है। इन दिनो एक देश दूसरे देश के विरद्ध खड़ा हो जाता है श्रीर भीपण लड़ाई हो जाती है। कल अगर जाहिर हो कि रूस और श्रमेरिका में लड़ाई होनेवाली है, तो रूस के पद्म में दस-त्रीस राष्ट्र खड़े हो जायंगे श्रीर अमेरिका के पद्म में दस-त्रीस राष्ट्र खड़े हो जायंगे श्रीर अमेरिका के पद्म में दस-त्रीस राष्ट्र खड़े हो जायंगे श्रीर अमेरिका के पद्म में दस-त्रीस राष्ट्र खड़े हो जायंगे श्रीर मीपण लड़ाई छिड़ जायंगी। किर यहाँ के पुरुषों के साथ वहाँ के पुरुषों का, वहाँ के नेवलों के साथ वहाँ के वैलों का विरोध होगा। यहाँ के गधों के साथ वहाँ के गधों का विरोध होगा। यहाँ के गधों के साथ वहाँ के गधों का विरोध होगा। श्रीर यहाँ की मिलों के साथ वहाँ की मिलों का विरोध होगा।

द्यगर वम गिरंगे, तो उसम गवे, वोडे, मिले, स्त्रियाँ, सबना नाश होगा। द्यमेरिका के गवें को मालूम भी नहीं कि रस के गवें के साथ उनका विगेव है। ग्राज नहा जाता है कि देश के कुल लोग देश के लिए मर मिटें। नो किर बचेगा क्या १ क्या पत्थों के लिए मरना है १

# लोभ, भय और स्वार्थ की प्रेरणा

यह ग्रापित ग्रांज दुनिया के सामने खड़ी हैं। उसके भय से ग्रांज लोग 'शान्ति'-'शान्ति' का जप कर रहे हैं। पुगने जमाने में ब्राह्मण भी शान्ति ना जप करते थे, लेकिन उसना कारण था। वे सोचते थे कि ग्रगर दुनिया में शान्ति रहेगी, तो हमें लोग लड़् देगे। किन्तु ग्रांज ये लोग भय-प्रेरणा में शांति का जप कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि केवल भय के कारण 'शान्ति'- 'शान्ति' जपने से दुनिया में शान्ति हरिगंज न होगी। दुनिया में शान्ति तभी होगी, जब शान्ति की स्वतन्त्र कीमत होगी। इन दिनो कुछ लोग कहते हैं कि हमें शान्ति की जरूरत है। चीन कहता है, हमें शान्ति की जरूरत है। स्व भी यही कहता है। हिन्दुस्तान तो कहता ही है कि हमें शान्ति की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश को बहुत विक्सित करना है, ग्रार्थिक समता स्थापित करनी है।

एक या क्सिन ! उसने बीज बीता, पर बारिश नहीं हो रही थी। उसे पानी की जरूरत थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, 'भगवन्! मुफ्ते पानी की सखन जरूरत है।' फिर बारिश ग्रात्री, फमल ग्रात्री। तत्र िमान कहने लगा, 'ग्रव बारिश की जरूरत नहीं है।' इसी तरह देश विनिमत होने पर शांति को जरूरत नहीं है। जिसे फमल के लिए पानो की जरूरत है, उमनी वह जरूरत निरपेद्य नहीं, सापेद्य है। जिसे प्यास के लिए पानी की जरूरत है, उसे काण्म के लिए पानी की जरूरत है, उसे काण्म के लिए पानी की जरूरत है, उसे काण्म के लिए पानी की जरूरत रहेगी। हम इन बड़े-नड़े लोगा में पृह्ना चाहते है कि ग्रापको पानी फसल के लिए चाहिए या प्यास के लिए ग्रापनो पानी की प्यास है या गगज है

सर्वोदय कव होगा ?

श्राज बहुत-से देशों को शांति की गरज है, पर वह भन के ही कारण ! क्नोंकि ग्रगर युद्ध छिड जाय, तो श्रशांति होगी श्रार वे लोग मर्वनाश नहीं चाहते। इसिलए वे एक तो भय-प्रेरणा से शांति चाहते है और दूसरे, गरज की प्रेरणा से। हम कहते है कि किसी भी कारण शांति का जय करने से शांति नहीं भिलेगी। पुराने काल मे ब्राह्मण शांति का जप करते थे, पर ब्राज सत्तावाले भी कर रहे हैं। ब्राच जमाना ब्रायेगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी। सारा समाज सोचेगा ब्रोर समभेगा कि शांति में ही शक्ति ब्रोर समस्या का हल है। जब सारा समाज न भय ब्रोर न लोभ के, बल्कि प्यास के लिए शांति चाहेगा, तभी 'सवोंदय' होगा।

#### समस्याओं का स्वागत

इसलिए जब समस्याएँ खडी हो जाती या कहीं बड़ा युद्ध छिड़ने की बात चलती है, तब उसका में स्वागत करता हूँ, क्योंकि उसके बाद सारी दुनिया शांति की तरफ आ पहुँचेगी। आज दुनिया के सामने इतना ही सवाल है कि हम युद्ध चाहते है या शांति है अब शांति की प्रेरणा के लिए युद्धों की जरूरत नहीं। अगर है, तो एक ही युद्ध होगा और अगर नहीं, तब तो शांति ही होगी। अगर एक बड़ा भागी युद्ध हो जाय, तो इसके बाद दुनिया शांति की तरफ जरूर होगी। इस वास्ते हम बड़े मजे मे यात्रा करते है और जितनी अशांति और असतोप बढ़ता है, उतनी ही हमें गांढ निद्धा आती है। हम समक्ते हैं कि ये सब लोग आखिर हमारे रास्ते पर आयेगे, बशर्ते हम अपना दिमाग कायम रखे। भारत अपना दिमाग कायम रखे। भारत अपना दिमाग कायम रखे। भारत अपना दिमाग कायम रखे। सारत होगा।

## भूदान यज्ञ की प्रगति

भूदान-यज कैसे चला १ एक या कछुआ श्रीर एक था खरगोश । चली दोनो की शर्त कि कौन पहले पहुँचता है १ खरगोश टौडने लगा । काफी श्रामे निकल गया । फिर उसने देखा कि कछुश्रा धीरे-धीरे चल रहा है श्रीर बहुत दूर है । उसे नींद श्रायी श्रीर वह सो गया । वह गाड निद्रा में पढा रहा । इतने में कछुश्रा धीरे-बीरे अपने स्थान पर पहुँच गया । उधर लोग बहुत जोर से दौड़ रहे हैं श्रीर इधर भूदान-यज का कछुशा श्रपनी गति से चल रहा है । लोग पृष्ठते हैं कि उधर बड़ी बड़ी मशीन और बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं। इनके सामने ब्रापका यह कछुब्रा कैसे आगे बटेगा है हम कहना चाहते हैं कि जिन हाथों ने ये ब्रोजार बनाये, वे हो इन ब्रोजारों को खतम करेंगे।

### अमेरिका को सदेश

हमारी यात्रा में क्मी-क्मी विदेशी लोग शामिल होते हैं। एक ग्रमेरिकन भाई ग्राये थे। वे जाते समय हमसे वहने लगे कि 'ग्रामेरिका के लिए ग्राप कुछ सदेश दीजिये।' हमने कहाः 'इतनी बृष्टता हममे नहीं है कि हम ग्रामेरिका को छटेश दे। हम सिर्फ रेवा करना जानते है ग्रीर वही वर रहे हे।' किन्त उन्होंने कहा कि 'मै जा रहा हूँ, तो हमारे देश के लोग मुक्तसे पूर्छिंगे कि तुमने वहाँ क्या सुना, वाबा ने क्या कहा, तो मै क्या जवाब दूँगा ११ तो मुक्ते लगा, कुछ क्ह देना चाहिए। इसलिए मैंने क्हा: 'मै सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बिलक अमेरिका और रूस, दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप दोना जो बड़े बड़े शस्त्रास्त्र, जहाज वगैरा बनाते हैं, उसे जारी ही रखिये। नहीं तो आपके देश में वेरोजगारी का सवाल खड़ा होगा। किन्तु में ग्रापसे एक और बात कहना चाहता हूँ । स्त्राप बड़े-बड़े शहा स्भार बढ़ाते है स्त्रीर जब युद्ध होता है, तब रूउ श्रमेरिया के श्रीर श्रमेरिया रूस के जहाज खतम वरता है । यह नहीं करना चाहिए। रूस भी ईसाई है ग्रोर ग्रमेरिका भी। २५ दिसम्बर को 'क्रिसमस' का दिन ( बडा दिन ) ग्राता है। उसी दिन ग्राप ग्रपने ग्रपने हाथो से ग्रपने-ग्रपने गलास्त्र, जहान वगैरा समुद्र में हुवा दीनिये। रूस ग्रपने जहान हुवा दे श्रीर श्रमेरिका ग्रपने । हमारे श्राप हुवाये और श्रापके हम, इससे तो यही वेहतर है कि स्वावलवन से हम अपने-अपने बहाज हुवा दे। इससे ईसा की शाति का पालन होगा, वेकारी नहीं बढेगी श्रीर न कोई तरलीफ भी होगी। उस कार्यक्रम को देखने के लिए वच्चे भी त्रायेंगे । उन सक्को चार पाँच दिन छुट्टी दे दीजिये और एक जनवरी से फिर कारखाने शुरू कर दीजिये।'

यह सुनकर वह भाई हॅसने लगा। हमने कहा कि तुम हॅसो, लेकिन यह हमारा गभीर सदेश है। क्योंकि ग्राप ही लोग कहते हैं कि युद्ध से काम मिलता है। श्रगर युद्ध बन्द हो जाते है, तो समस्या खडी हो जाती है कि इतने लोगो को काम कैसे देंगे!

### रिक्शा भी उद्योग

हम कहते हैं कि रिक्शा बद होना चाहिए, तो लोग पूछते हैं कि इन सब लोगों को क्या काम टेगे ? याने, रिक्शा भी एक उत्योग मिल गया। उसमें हट्टे-कट्टे लोग भी बैठते हैं। हम कहते हैं कि कभी-कभी उल्टा भी करो, जिससे भान होगा कि खींचनेवालों को कितनी तकलीफ होती है। यह बात इन लागों के ध्यान में श्राती है, फिर भी यह सब चलता है श्रीर समस्या पैटा होतो है।

# छोटे भगडो का भय

में नहीं कहता कि केवल इसी कारण शस्त्र बढ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन दिनो इतनी समस्याएँ खड़ी होती है, इसका कारण यह है कि इम ठीक तरह से नहीं सोचते। हमें छोटे-छोटे कगड़ों का जितना भय है, उतना हाइड्रोजन ग्रीर एटम बम का नहीं। ये बम बनते तो हैं दूसरे देश में, लेकिन उनका जप होता है हिन्दुस्तान में। जब मैं बिहार में घूमता था, तो वैद्य-नाथधाम पहुँचा। वहाँ यात्रो लोग 'बम बोलो भोलानाथ', 'बम बोलो भोलानाथ' कहते थे। तब हमारे व्यान में आया कि बम बनानेवाले भोलानाथ होते हैं। ऐसे भोले हम न बने ग्रीर ग्रपना दिमाग कायम रखें।

बडी-बड़ी श्रागे छोटी-छोटे किनगारी से लगती है। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए कि छोटे-छोटे कगड़े कैसे मिटे। श्रगर ये मिट जाय, तो किर चिंता नहीं। इसीलिए मैने कह दिया कि 'होगी तो एक ही लड़ाई होगी।' ये लोग हमें उराते हैं कि युद्ध से नाश होगा। हम कहते हैं कि इसमें उरने की क्या बात है हम भी मरेगे श्रीर श्राप भी। श्राप भी मरनेवाले हैं और मैं भी, तो दुःख क्या करना है। मुक्ते तो बड़ा आनद होगा। मैं कहूँगा कि सूदान यात्रा की तकलीक नहीं रहेगी, सारी मानव-जाति मुक्त होगी। इसलिए आपको कोई जागतिक युद्ध का उर दिखाता है, तो आप बिल्कुल मत डिरये। यहीं कहिये कि हम इसे निरी सूर्यंता समक्ते है।

#### सत्याग्रह का नया रास्ता

हमें विश्व युद्ध की चिंता न करनी चाहिए । उसकी चिंता विश्व-युद्ध स्वय करेगा। हमें चिंता करनी चाहिए कि वबई में भगड़े न हों, वल्लारी में भगड़े न हों, देश में भगड़े न हों, गाँव में भगड़े न हों। लेकिन एक बात छोर है। भगड़े न हों, यह बात तो ठींक हैं, लेकिन देश में दुःख है, इसी वास्ते भगड़े होते हैं। लोगों को खाना नहीं मिलता छोर उसीमें से भगड़े खड़े होते हैं। भगड़ा नहीं करना, इतना ही काफी नहीं है। महात्मा गांधी ने हमें एक नया रास्ता बताया था छोर वह है सत्याग्रह का। सत्याग्रह में बड़ी मारी शक्ति है। उससे अशांति भी नहीं रहेगी और भगड़े भी न होंगे।

#### अच्छे साधन जरूरी

पहले लोग शांति का जप करते थे, याने वे 'स्टेटस् को' चाहते थे। वे 'स्टेटस् को' रहना पखट करते थे, पर अशांति नहीं चाहते थे। पर अब एक नया पन्न निक्ला है, जो न तो 'स्टेटस् को' चाहता है और न अशांति।

एक त्यासे को बड़ी प्यास लगी। उसे कहीं स्वच्छ पानी नहीं मिला। इसके विलए वह खब्र घूमा, इबर उधर ढूँढा। ग्राखिर एक गदा नाला मिला ग्रोर उसने उसका पानी पी लिया। ग्राप्त आप उनके सामने पानी का व्याख्यान दे, तो वह कहेगा कि में जानता हूँ कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पर त्यास बड़े जोर से लगी ग्रोर स्वच्छ पानी कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने गदा पानी पी लिया। वैसे ही हिंसा से मनला हल हो, यह कोई नहीं चाहता। किन्तु राह नहीं मिलनी ग्रोर भय के कारण लोग हिंमा कर लेते है। स्वच्छ पानी पीना चाहिए, यह सबको मालूम है। सब जानते हैं कि ग्रच्छे साबनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए सवाल इतना ही है कि ग्रच्छे साबन मिलने की मूरत निकलनी चाहिए।

# उत्पाद्न ओर सम-विभाजन

कम्युनिस्टो में मेरे बहुत ग्रच्छे मित्र हैं। उनके लिए मुक्ते अभिमान भी है। चे पहले मेरे लिए शका रखते थे, लेकिन ग्रव उन्होंने समक्त लिया है कि वावा हृदय-परिवर्तन करना चाहता है और उनका दोस्त है। इर वास्ते उनसे कमी-कभी मेरी चर्चा होती है। वे कहते हैं कि 'हिन्दुस्तान मे उत्पादन कम है, जीवन का स्तर नीचे गिरा है।' मैं कहता हूं, 'इसके लिए परिश्रम करना होगा श्रोर उत्पादन बहाना होगा।' परन्तु आज कुछ लोगों को खाने को कुछ भी नहीं मिलता श्रोर कुछ ऐसे है, जिन्हें बहुत मिलता है और दोनों के ही कारण डॉक्टरों का ध्वा खूब चलता है। इसीलिए आज जो पहता है, वह मेडिकल कॉलेज में जाता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या मेडिकल कॉलेज के लिए समस्या कायम रखनी है ! उत्पादन के साथ सम विभाजन भी होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ उत्पादन पर जोर देते हैं, मगर एक बात पर जोर हेना एकागी होता है। वडे-बडे लोग भी वितरण की बात तो करते है, लेकिन कभी-कभी यह भी कह हेते हैं कि उत्पादन ज्यादा कहाँ है ! हम नम्रता से उन्हें बताना चाहते हैं कि यह बात हमारे व्यान में नहीं श्राती। हम यही कहना चाहते हैं कि उत्पादन श्रोर वितरण साथ-साथ चलना चाहिए।

#### सहयोग आवश्यक

एक कुटुम्ब में चार आदमी है, और उत्पादन सिर्फ तीन करते है, फिर भी वे ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ तीन श्रादमी ही खाबे, बिल वे चारो मिलकर खाते है। इसलिए उत्पादन बढ़ाने श्रीर वितरण करने का काम साथ साथ चलना चाहिए। उसमें से एक ही बात चलेगी, तो कशमकश होगी, सबर्प चलेगा। मान लीजिये कि हमारे देश में श्राटार सेर ताकत है—साधारण जनता की ताकत श्राट सेर श्रीर सम्पत्तिवालों की ताकत दस सेर है। कुल मिलाकर उत्पादन के लिए अठारह सेर शक्ति लगनी चाहिए। परन्तु उत्पादन श्रीर विभाजन हम साथ-साथ नहीं करते, इसिटिए दोनों में मगडा होता है श्रीर परिणामस्वरूप केवल दो सेर ताकत का लाम होता है। हम पूछना चाहते हैं कि दस श्रीर श्राट मिलाकर उत्पादन करेंगे, तो समस्या हल होगी या नहीं है इसका मतलब बही है कि दस श्रीर श्राट का सहयोग होना चाहिए। हम श्रपनी शक्ति सहयोग में ही लगायें।

## सत्य + प्रेम = सत्याप्रह

लोग पृष्ठते हे कि श्रापको महयोगी समाज बनाना है या सत्याग्रही है बाबा कहता है कि भ्दान-पज न याप्रह का सर्वश्रेष्ठ उपाप है। बापा गॉब-गॉब जाता है, भूमि की मालिक्यित गलत है—ऐमा जब करता है। ब्यापक प्रचार करता जा रहा है, चाहे धृप हो, बारिश हो, वह ध्रमता ही जा रहा है। यही तो 'मरगप्रह' है।

'सत्याग्रह' के माने यर्रा है कि सामनेवाले के प्रति प्रेम होना चाहिए । उसका द्वेप करना गलन है। ग्राग चित्त म द्वेप है, तो शन्त्र में लड़ना बेहतर है। इनिलए पहले यह जनरी है कि हम ग्रामे चित्त से द्वप हटाये। तभी हमारे सत्याग्रह में वल ग्रामेगा। इसीलिए महान्मा गायी ने कहा था कि सत्याग्रह म एक पढ ग्रामेगा। इसीलिए महान्मा गायी ने कहा था कि सत्याग्रह म एक पढ ग्रामाहत है। 'सत्याग्रह' म प्रमावकोपी समास है। 'सत्याग्रह' याने 'सत्य के लिए प्रेम द्वाग ग्राप्रह'। ग्रागर हम सत्य ग्रीर प्रेम, दोनो को इक्टा करेंगे, तो समान ग्रागे बटेंगा, उत्यादन भी बढ़ेगा ग्रीर समस्या भी हल होगी।

विजयवाडा ११-१२-<sup>१</sup>५७

## डच भाई के सात प्रश्नों के उत्तर

: 88:

हमारी इस मृदान-यात्रा की ग्रीर कुल हिन्दुस्तान का ब्यान खींच गया ग्रीर घीरे-बीरे दूसरे देशों की दृष्टि भी इस ओर लगी। विशेषत दूसरे देशों के चिन्तनशील लोगों को इस यज से कुछ ग्राशा वंघ गयी है। कभी-कभी यूरोप, ग्रमेरिका, जापान के लोग हमारी इस यात्रा में घूमते है। वे देखना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में यह कैसे चल रहा है? भूदान-पज लोगों के हृदय में प्रवेश कर सामाजिक क्रान्ति करने की बात है। हृदय-परिवर्तन के जिये व्यक्ति का जीवन बदलेगा ग्रोर ममाज-रचना में भी फर्क आयेगा, यह इम ग्रान्दोलन की प्रक्रिया है। इमिलिए यह एक ऐसी बात है, जो सारी दुनिया का व्यान खींचती है। ग्रमी इमारे साथ एक जापानी भाई घूम रहे थे ग्रीर एक चवयुवक हाँ लैएड के भी हं, जिन्होंने इमारे नामने कुछ सवाल रस्ते है।

## विश्वशान्ति के लिए भूदान

श्राजकल विश्वशान्ति का विचार मेरे मन मे बहुत ग्राया करता है। मेरी मान्यता है कि भूदान-यज्ञ पूरी तौर से चलेगा, तो उसका विश्वशान्ति पर बहुत ग्रन्छा ग्रसर पडेगा। इन चार सालों में भूदान की कुछ बाते सबके सामने आ गयी है, ग्रव तो काम ही करने का है। पहले हम कहते थे कि थोडा-थोडा दान गरीबों के लिए दीनिये, तो कुछ लोग देने लगे। फिर हमने मॉग की कि गॉव में जितने काश्तकार है, सभी कुछ,-न-कुछ दे, तो वह भी मिल गया। फिर हमने कहा कि कुल काश्तकारों से ही दान काफी नहीं, छठा हिस्सा मिलना चाहिए। वैसे भी लोग गॉर्वों में निकले। इसके बाद हमने एक बड़ा भारी क्दम उठाया। हमने कहा कि गाँव में भूमिहीन कोई न रहे-इतना ही काफी नहीं, कोई मालिक भी न रहे। तो, ऐसे ८५० से ज्यादा गाँव निक्ले, जिन्होने पूरी-की-पूरी जमीन दे दी । उड़ीसा के कोरापुट जिले मे बहुत ज्याटा ग्रामदान मिले । कुछ बिहार, उत्तरप्रदेश श्रीर बगाल में मिले। मन्यप्रदेश, तमिलनाड में, नहीं कुछ भी श्राशा न थी, भी मिले। श्रभी गुजरात में भी एक ग्रामदान मिला। इस तरह भृदान-यज मे जितनी राहे खुल सकती थीं, सभी खुल गयी। विचारधारा की व्यापकता प्रकट हो गयी है। अब सब मिलकर जोरी से काम में लग जायें । सब राहे खुल जाने से हमारा मानसिक चिन्तन श्रीर ध्यान ज्यादा-तर विश्वशान्ति की श्रोर खींचता है।

इसका यह मतलब नहीं कि हम भारत की समस्या पर ध्यान देना नहीं चाहते। श्रगर घर की समस्या ही हल न करेंगे, तो विश्वशान्ति कैसे करेंगे? किन्तु इसके लिए यह जरुरी नहीं कि घर की पूरी की-पूरी समस्या इल हो, तभी विश्वशान्ति के लिए विचार करें। जहाँ एक राह खुल जाती है, वहाँ विश्वशाित के लिए मदद पहुँच जाती है। मन मे वार-वार यह सवाल पैटा होता है कि विश्वशान्ति के लिए भारतीय लोग क्या मदद पहुँचा सकते है । निःसन्देह उत्तर मिलता है कि भूदान के द्वारा हम विश्वशान्ति को मदद पहुँचा सकते है। किन्तु उसके लिए भूदान देना ही काफी नहीं, "विश्वशात्ये भूदानम्" विश्वशान्ति

के लिए हम भृदान दे रहे हैं—ऐसा मानिसक सकल्प होना चाहिए। ग्राग हमने ग्रापने दामाद के लिए भृदान दिया, तो उममा समार ग्राच्छा चलेगा ग्रीर वह भृदान उतना ही कार्य करेगा। हमने ग्रापने गाँव के गरी में के लिए भृदान दिया, तो उसका उतना ही परिखाम होगा। भृमि-समस्या हल करने के लिए भृदान दिया, तो उतना ही उसका परिखाम होगा।

दान एक पवित्र किया है, पर उसके साथ जितना ऊँचा उद्देण्य बोहा जायगा, उससे उतना हो ऊँचा परिणाम ग्रापेगा। भूदान देनेवालों, लेनेवालों ग्रार उसका प्रचार करनेवालों के मन में यह सकल्प होना चाहिए कि भूदान से विश्वशान्ति की स्थापना हो सकती है। सकर्म के विविध परिणाम ग्रारे फल होते है। उसके साथ जैसा सकल्प जोडा जायगा, वैसा फल मिलेगा। यहाँ भूदान के साथ विश्वशान्ति का सकल्प जोड़ा जाय, तो दुनिया पर उसका परिणाम होगा। इन दिनो हमारा चिन्तन, मनन ग्रीर सकल्प सतत विश्वशान्ति के लिए ही चलता है।

## आन्दोलन दुनिया मे फैलेगा

उस भाई का पहला सवाल यह है कि क्या ग्राप चाहेंगे कि यह आन्दोलन ग्रापके देश के बाहर फैले १ इसके उत्तर में हम कहना चाहते हैं कि यह आन्दोलन जब गुरू हुग्रा, तो हिन्दुस्तान के निमित्त से गुरू हुग्रा, पर उसने मारी दुनिया का व्यान खींच लिया। हम ग्रवश्य चाहते हैं कि इसका मूल उद्देश्य दुनिया में फेले। इस काम के लिए भगवान किमे निमित्त बनायेगा, यह हम नहीं जानते। किंतु इतना ग्रवश्य जानते हैं कि यह ग्रान्दोलन दुनिया में जरूर फैलनेवाला है।

वृसरा प्रश्न यह था कि यूरोप के कई देशों में भूमि-समस्या नहीं है। ग्रोर वहाँ की सामाजिक परिस्थित भी यहाँ की परिस्थित की तुलना में कुछ, अच्छी है। इसलिए ऐसा दीखता है कि वहाँ भूटान के लिए कोई मौना नहीं। लेकिन वहाँ भी ग्रामों की रचना बिलकुल ही यात्रिक तौर पर की जा रही है। ग्राम ग्डें थत्रोंगोंगों के काबू में जा रहे हैं। तो क्या ग्रापके तरीके में ये भी ममले हल होंगे?

#### उद्योगो का उचित आयोजन

हम कहना चाहते है कि यह चीज भो भृदान के साथ जुड़ी है। भृदान-यज मे भूमि का वंटवारा एक अग है और प्रामोद्योग दूसरा। हम चाहते है कि गाँव के लोग अपने उद्योगों के आधार पर अपना जीवन चलाये। इसका मतलब यह नहीं कि वे ही पुराने औजार चलेंगे। समाज की परिस्थिति के अनुसार जितने औजार प्राप्त हो सके और उनमे जितना सशोधन हो सके, उतना करके प्रामीण सादगी से अपना जीवन चलाये। जहाँ हम सादगी की बात करते हैं, वहाँ कुछ लोग समकते है कि यह ऐश्वर्य और उत्पादन दृद्धि न चाहता होगा। आज ही हमने अखबार में पढ़ा है कि पिएक कर साहब ने कहा है कि 'सादा जीवन व्यक्ति के लिए ठीक है, पर समाज के लिए गलत है।' हम जाहिर करना चाहते हैं कि हम सब प्रकार की अभिवृद्धि चाहते हैं, लेकिन उसके साथ तोन बाते और भी चाहते हैं:

(१) हर मनुष्य का मृष्टि के साथ सबध बना रहे। इन दिनो कुछ लोग फैक्टरी में आठ दस घटे काम करते हैं। उन्हें खेत में काम करने, मृष्टि के साथ एक प्रेने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हफ्ते में एक दिन आनन्द के लिए उन्हें छुट्टी दी जाती है या वे रात को सिनेमा देखकर कृत्रिम आनद हासिल करते हैं। किन्तु हम चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे श्रेष्ठ, प्रकृति के साथ एक एप होने का आनन्द बना रहे। (२) खेती के साथ जो भी उद्योग जोडे जाय, उनमें किसीका शोपण न हो, किसी भी प्रकार की ऊँच-नीचता या विपमता न रहे। और (३) जो उत्पादन हो, उसका सम्यक् विभाजन होना चाहिए। इस तरह सृष्टि के साथ सतत जीवित सम्बन्ध, शोपण्रहितता और सम्यक् विभाजन, तीनो बाते कायम रखकर हम गाँवो को समृद्ध बनाना चाहते हैं। मनुष्य के लिए अत्यत सादा जीवन चाहनेवाले हमारे शास्त्रों ने आजा दी है कि "अन्तम् बहु कुर्वीत"—अन्त खूब बढाओं। हम यह नहीं चाहते कि 'किसी भी प्रकार जीने' को जीवन कहा जाय। हम तो खूब ऐश्वर्य चाहते हैं। हम मानते हैं कि यह चीज दुनिया के सब देशों में, खासकर यूरोप और अमेरिका में भी लागू हो सकती है।

## चीन को 'यू० एन० ओ०' से स्थान मिले

तीमरा सवाल यह या कि द्यांच हुनिया में जो क्शमक्श चल रही है, वह किस तरह कम होगी है इसके लिए दो उपाय हे: (१) मन गष्ट्रों के प्रतिनिधि मिलकर कुछ, काम करें। ग्रामी भी सन राष्ट्रों की मिली जुली एक सत्या यू० एन० ग्रों० वर्ना है। खुशी की बात है कि उसमें अभी ग्रीर सोलह राष्ट्र लिये गने हैं। छेकिन चीन जैसे बड़े देश को वहाँ ग्रामी तक स्थान नहीं दिना जा रहा है, इसे हम केवल हठ, समकते हैं। इसम या तो नाहक डर है, ग्रापनी कलनना की बात है या ग्राक्रमण की कोई दृष्टि है। अगर कोई ग्राक्रमण की नीयत रखना है, तो विश्वशान्ति नहीं हो सकती। हम नहीं मानते कि भय के लिए कोई कारण हो, क्नोंकि भन से भन बढ़ता है। इसलए विश्वासपूर्वक चीन जैसे देश को वहाँ स्थान देना चाहिए। चीन में जब क्रान्ति हुई थी, तब विलकुल आरम्भ में मेने जाहिर व्याख्यान में कहा था कि चीन को क्वूल करना चाहिए। उस समन तो हिन्दुस्तान सरकार ने भी अपना निर्णय जाहिर नहीं कर दिया था।

मेरे उस व्याख्यान पर कुछ गांधीवादियों ने भी टीका की थी कि जिन देश में हिंसक तरीके से राष्ट्रकान्ति हुई है, उसे ग्राप कैसे कवूल करते हें है लेकिन हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के देशों ने ग्रभी ग्रहिंसा का बन नहीं लिया है। हम जरूर चाहते हैं कि दुनिया में ग्रहिंसा फैले, क्निन्तु जब तक वह नहीं होता, तब तक किसी देश के राज्य को कवूल ही न करना गलत है। इमलिए हमारी राय में चीन को यू० एन० ओ० में स्थान देने में जितनी देर हो रही है, उतनी ही शान्ति खतरे में है। विश्वास के बिना विश्वशान्ति नहीं हो सकती। ये लोग यू० एन० ग्रो० में ग्रामने-सामने बैठकर एक-दूसरे पर विश्वास न रखे, तो कैसे चलेगा ह जब रूस जाहिर करता है कि हम ग्रपने शस्त्रास्त्र कम करने ग्रीर ग्रापुत्रम छोड़ने के लिए राजी है, तो उस पर विश्वास रखना ग्रीर दोनों को मिलकर यह सम करना चाहिए। इस यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पोप ने भी यही सुक्ताब पेश किया है। इस तरह यह काम सभी देशों के ग्रांतिनिधियों को मिलकर करने का है।

### जन-शक्ति का कार्य

हमें देश के श्रदर भी बहुत कुछ करना होगा। हरएक देश की समस्याएँ सरकारो शक्ति से नहीं, बल्कि जनशक्ति से हल हो सकती है-यह दिखाना होगा। में सरकारी शक्ति और जनशक्ति में जो फर्क करता हूँ, वह महत्त्व का है। ग्रवश्य ही ग्रापने सरकार चुनी है, इसलिए सरवार जो काम करेगी, वह ग्राप ही करते हैं---ऐसा समभा जायगा। फिर भी उसे 'जनशक्ति' नहीं कहा जा सकता । यहाँ 'नागार्जुन-सागर' का एक बड़ा सुदर काम आरम हुन्ना है, जिसे श्रापकी श्राजानित सरकार ने किया है, इसलिए वह श्रापका ही काम है। फिर भी हम उसे जनशक्ति नहीं कहते। अगर आप मिल जुलकर गाँव गाँव में कुएँ खोदने का काम उठाये, तो वह जनशक्ति का काम होगा। फिर उसमें सरकार नुछ मदद करे, तो भी वह जनशक्ति का ही काम माना जायगा। सरकार ने वानून से ब्रस्पुश्यता मिटा दी, तो हम उसे जनशक्ति का काम नहीं मानते, यद्यपि लोगो मे फैले विचार के परिणामस्वरूप वह किया गया । बब हम ग्रापस ग्रापस के भेढ मिटायेंगे, तभी वह जनशक्ति का काम माना जायगा। साराश, सरवारी शक्ति से भिन्न जनशक्ति से, जो कि ऋहिंसात्मक होती है, देश के मसले हल हो सकते हैं—यह सिद्ध करना होगा । इस तरह देश के बाहर देशों के प्रतिनिधियों द्वारा श्रीर देश के अदर जनशक्ति से करने के, दोनो काम जब होगे, तभी विश्वशान्ति होगी।

## वड़े राष्ट्रो के प्रभाव मे न आये

चौथा सवाल यह था कि मन्य एशिया में यहूदी और अखवालों का भगड़ा क्या अहिंसा के जरिये हल हो सकेगा? इसमें किसीकों कोई शक नहीं कि वह झगड़ा ग्रहिसा से हल हो सकता है। खासकर जब कि अख और यहूदी, दोनों एक वड़ी सस्कृति के वारिस है, दोनों जगली नहीं ग्रीर दोनों के पास एक अच्छी धर्म-पुस्तक पड़ी है, तब ऐसे सम्य ग्रीर सुमस्कृत समाज में ग्रहिंसा का परिणाम अवश्य हो सकेगा। हम तो यह भी मानते हैं कि जगली लोगों में भी ग्रहिंसा काम कर सकती है। बात इतनी ही है कि ग्ररव ग्रीर यहूदियों को दूसरें के प्रभाव में नहीं ग्राना

चाहिए । आजक्ल होता यह है कि कहीं भी दो गष्ट्रां के बीच समस्या पैदा हुई, तो वे दूसरे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के साथ जुड जाने हे। हमने अपनी आँखों देखा है कि पाकिस्तान देखते-देखते अमेरिका की छाता में आ गता। अगर इसी तग्ह हम भी किसी देश की छाता में आ जायं, तो भारत और पाकिस्तान के भगड़े मिटने के बजाय बढ़ते ही जार्नेंगे। इसलिए हम समभते हैं कि प० नेहरू की यह बुढिमत्ता है कि वे दूसरे किसी देश की छाता में जाना पसन्द नहीं करते। अग्व और बहूदी भी दूसरे देशों की छाता को हटाकर काम करें, तो वहाँ अहिसा से काम हो सकता है।

### भारत की नम्र भूमिका

पॉचवॉ प्रश्न यह था कि त्राज भारत एक ऐसा देश है, जिसका दुनिया मे गान्ति की दृष्टि से कुछ वजन है। तो स्या वह यहूदी ग्रौर ग्रस्यो की समस्या हल करने में कुछ मदद दे मकता है ग्रीर क्या ग्राप भी इसमें कुछ वजन टाल सक्ते हें १ हम समभते हैं कि भारत की भृमिका बहुत नम्र है ग्रौर ग्रहिंसा की शक्ति नम्र ही हो सकती है। इसीलिए वह ऊँची होती है। शास्त्रों ने कहा है कि "नम्रत्वेन उन्नमन्त " जो नम्र होता है, वही ऊँचे चढता है। अगर हिन्दुस्तान इस प्रकार की भूमिका लेगा कि हम दुनिया की ममस्याएँ हल करनेवाले श्रीर जहाँ कहीं भी भगड़े हो, उन्हें मिटानेवाले हैं, तो हिन्द्रस्तान का पतन होगा ग्रौर दुसरे लोगो को भी मटट न मिलेगी । यद्यपि ग्राज भारत मे ग्रहिसा वृत्ति है, फिर भी इसने ग्रपनी सारी समस्याएँ अहिंसा से हल नी हीं, ऐसी वात नहीं। इसलिए भारत की यह मर्यादा श्रीर कर्तव्य है कि वह अपनी सारी ताकत वहीं की समस्याएँ श्रहिंसा से हल करने में लगाये। श्रगर बाहरी देश भागत की सेवा माँगे, तो उन्हें वह देने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे, वह इतना ही कर सक्ता है। किन्तु ग्रगर भारत ग्रपना यह ग्रविकार समसेगा कि दुनिया के देशों के बीच हम ही ऐसे पैटा हुए है, जो सबके ऋगडे हल करने याले ह, तो वह बहुत भवानक पिरिथित हो जायगी । वह ग्रहकार भी होगा, जिससे दुनिया की रचा होने के बजान हानि ही पहुँचेगो ओर भय पैटा होगा। लेकिन दूमरा कोई उसकी सेवा मॉगे, तो उमे

हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। उसे पहले ग्रपने देश की समस्याएँ ग्रौर ग्रशान्ति मिटानी होगी, तभी वह दूसरों की सेवा करने की योग्यता हासिल कर सकेगा।

## देश पर गाघोजी के प्रभाव के चार लच्चण

छुटा सवाल वडा सुन्दर है। उस भाई ने पूछा कि श्रांज के भारत पर महात्मा गांधीजी का प्रभाव श्रांप किस तरह देखते है है इसके जवाब में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि महापुरुपों का प्रभाव चिरकाल में होता है। बुद्ध भगवान् का परिणाम श्रांज ढाई हजार साल के बाद दुनिया को मालूम हो रहा है। इस तरह महापुरुपों का प्रभाव केवल दो-चार साल में नहीं नापा जा सकता, क्योंकि चह श्रत्यन्त दूर श्रीर व्यापक होता है। फिर भी हमें यह देखकर बहुत श्राशा हुई है कि भारत में दिन ब-दिन गांधीजी के विचार का परिणाम बढ रहा है। हम उसके ४ लक्षण देख रहे है:

- (१) भूदान-यज का विचार निकला श्रीर लोगों को वह जॅच गया। हम समभते हैं कि यह गांधीजी के विचार के प्रभाव का लच्च है। हम कबूल करते हैं कि भारत के चित्त पर यह जो प्रभाव है श्रीर उसे दान तथा प्रेम का जो आकर्षण मालूम होता है, वह भारत की कुल सम्यता के कारण है। इसलिए उसे केवल गांधीजी का प्रभाव नहीं कहा जा सकता। वैसे देखा जाय, तो गांधीजी खुट ही हिन्दुस्तान की सम्यता के पैदाइग है। श्रगर हम यहाँ की सम्यता को श्रलग कर दें, तो गांधीजी पैदा ही न होते।
- (२) दूसरा लक्ष्ण यह है कि हिन्दुस्तान के कारण सारी दुनिया में कुछ प्रेमभाव वह रहा है। स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि द्वेषभाव जरा कम हो रहा है। भारत ने अपना जो भी वजन हो, उसे दुनिया की शान्ति और आजादी के पक्ष में डाला और वह किसी भी हिंसक पक्ष में नहीं दाखिल होना चाहता, यग्रपि इसमें भी भारत की ही सस्कृति का प्रभाव कहा जायगा।
- (३) तीसरा लच्चण यह है कि धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की सरकार को ग्रामो-द्योग का ही हा जॅचने लगा है। हम इनकार नहीं कर सकते कि ग्राज हमारे जो

भाई सरकार में है, उन पर गांगेजी के प्रभाव के साय-साय पिश्चम के ग्रार्थ-शान्त्र का भी प्रभाव है। इसलिए दे गांवीजी के ग्रामोगोग के विचारों के साय पूरी तरह ने सहमत नहीं हुए है। किन्तु हिन्दुस्तान की पिगिश्यित का ही ऐसा दगव है ग्रीर सर्वांदय-विचार भी धीरे-वीरे जनता म फेल रहा है, जिमसे सरकार भो वीरे-वीरे ग्रामोगोग ग्रापनाने लगी है। हम क्वूल करते हैं कि यह गांगीजी के ग्रुद्ध प्रभाव का लच्या नहीं कहा जांगा, प्रगोकि इसमें पिगिश्यित का दगव है। लेकिन गांवीजी के विचार भी ऐसे हैं, जो हिन्दुस्तान की पिरिस्थित में पेंग हुए ग्रीर उसकी पिरिस्थित के ग्रानुकृत है। इसना यह अयं नहीं कि दुनिया की परिस्थित के ग्रानुकृत है। इसना यह अयं नहीं कि दुनिया की परिस्थित को ये त्याज्य होंगे। गांवीजी ने सर्वांव्य का जो ग्रायंशास्त्र बनाया, वह मारी दुनिया को लागू होता है, पर भारत के लिए वह ग्रारान्त ग्रापिश्चां है। उसके विना यहाँ के गरीबो को पूरा खाना नहीं मिल सनता। इसलिए दूसरी पचवर्षीय योजना में ग्रामोग्रोग की जो बात ग्रायी है, उसमें गांवीजी के प्रभाव की भलक दिखाई देती है।

(४) गावीजी के प्रभाव का सबसे वडा लच्ए हम इस बात में देख रहें हें कि दूसरा किसी भी प्रकार का प्रलोभन न होते हुए भी ख्राज भ्दान-प्रज में हजारों कार्यकर्ता काया वाचा-मनसा लगे हैं। इस ख्रादोलन को जितने त्यागी कार्यकर्ता मिले, उतने मिलने की हम आणा नहीं करते थे। कोरापुट में हमें खूब ग्रामदान मिला। जिन्होंने वह दिया, उनमें भागतीय सरकृति और गावीजी का प्रभाव तो दीखता ही है। कितु हमारे मन पर वहाँ दूसरी ही बात का असर हुखा। वहाँ बारिण के चार महीने कई भाई-प्रहने जगलों में सतत गाँव-गाँव घ्मकर भ्दान का काम करते रहे। बीच-बीच में मलेगिया से बीमार पडते, लेकिन जग ख्रच्छे होते ही पुन. काम में लग जाते। वह एक ध्राजीव हण्य था। सिवा इसके कि उन्हें एक धर्मकार्य का ख्रानन्द था, दूसरी छौर कोई भौतिक-प्राप्ति न होनेवाली थी। हम समक्षते हैं कि यह गावीजी का प्रभाव है। यह टीक है कि किसी एक व्यक्ति के प्रभाव की बात कैसे की जा सकती है। हमने पृछा जाता है, तो हम कहते ह कि वह भगवान की इच्छा का परिगाम है। ख्राखिर गावीजी गरे, तो रामजी का नाम लेकर ही गये। इसलिए हम इसे रामजी का ही प्रभाव मानते है।

## हमारा कुल सरकारों के साथ भगडा

श्राखिर उस भाई ने एक वडा मजेदार सवाल पूछा कि श्रापकी ग्रामराज्य की श्रीर विकेन्द्रीकरण की बाते चलती है, तो क्या आपका इस विपय पर सरकार से भगडा होगा या नहीं ! इसका उत्तर हम यह देते है कि झगडा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। श्रगर भगडा न हुश्रा, तो वह प्रेम का परिणाम होगा—और भगडा हुआ भी, तो वह प्रेम का ही होगा। अगर सरकार की योजना गलत निकली, उसके साथ हमाग मेल न हुआ श्रीर हमे गॉव गॉव जाकर यह समभाने का मौका श्राया कि सरकार की योजना गलत है, तो उस हालत मे जरूर भगडा हो सकता है। परन्तु हमारा वह भगडा प्रेम का रहेगा। इम सरकार का परिवर्टन करना चाहते हैं।

भूदान के काम में पहले कई प्रकार की राकाएँ थीं। इससे नैतिक भावना तैयार होती है, यह अच्छा है। िकन्तु इसमें जो छोटे-छोटे दान दिये जाते हैं, उनसे कई समस्याएँ पैदा हो गयी हैं—ऐसा विचार सरकार और दूसरे भी लोगों में चलता है। परन्तु जब से भूदान की परिणित अमदान में हुई, तम से दिल्ली पर भी इसका अच्छा परिणाम हुआ है। हम समकते है कि भूदान आमदान की दिशा में जोर करेगा, तो हम आज की सरकार का जल्द-से-जल्द परिवर्तन करने में समर्थ होंगे और प्रेम से ही कमाड़ा टल जायगा। परतु ऐसा न हुआ और कमडे का मीमा आया, तो भी हमें उसका कोई डर नहीं माल्यम होता, क्योंकि हमारा तरीका प्रेम का है। इसलिए हमारे सामने यह समस्या उपस्थित ही नहीं होती।

लेकिन सरकार का हमारे साथ भगडा न हो, तो भी हमारा उसके साथ भगडा है ही । हम इस प्रकार की केन्द्रित सरकार ही नहीं चाहते । लेकिन यह तो जनता में इस प्रकार की ताकत पैदा करने पर निर्मंर है । ग्रगर हम वह ताकत तैयार करेंगे, तो सरकार को उस दिशा में जाना लाजिमी है, क्योंकि ग्राखिर यह लोक-मत की सरकार है । लेकिन तत्त्वतः देखा जाय, तो हम कब्ल करते है कि इस बारे में हमारा कुल सरकारों के साथ भगडा है, तो हमारी भी सरकार के साथ है । कचिक चर्का

२६-१२-<sup>१</sup>५५

# हैदरावाद राज्य

[ २८-१२-१५५ से ६-३-१५६ तक]

हम जाहिर करना चाहते हैं कि भारत में मालिकयत हरगिज टिक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ उस पर दोनो ग्रोर से हमले हो रहे हैं। भारतीय ग्रात्मा को द्यापक मानते हैं और जो लोग ग्रात्मा को मानते हैं, वे मालिकयत नहीं टिका सकते। इस तरह यहाँ एक ग्रोर से मालिकयत पर इस ग्राध्यात्मिक विद्या का प्रहार हो रहा है, तो दूसरी ग्रोर से वैज्ञानिक युग का प्रहार और प्रसार हो रहा है। कारण आज सारे विश्व में यह भावना निर्माण हुई है कि हरएक मनुष्य को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार इधर विज्ञान-युग का, तो उबर आन्यात्मिक विद्या का दोहरा प्रहार हो रहा है। ग्रागर एक ही वाज् से प्रहार होता, तो कम्बख्त मालिकयत टिक सकती।

हिन्दुस्तान में श्रद्ध्याम-विद्या पहले से ही है। श्रवश्य ही यहाँ के सब लोग मालिक्यत छोड नहीं पाते, पर जिन्होंने उसे छोड दिया, ऐसे फकीरों को प्रणाम कर यह श्रवश्य कहते कि श्राप पवित्र पूज्य और हम श्रापकी चरण-रज हैं, हम निर्वल होने से हमसे मालिक्यत नहीं छूट पाती, पर श्रापका श्राशीर्वाद हम पर श्रवश्य होना चाहिए। साराश, श्रात्मिक्या मालिक्यत छोड़ने को ही कहती थी, पर मोह के कारण वे उससे चिपके हुए रहते थे। किन्तु अब तो दूसरी बाजू से भी हमला हो रहा है। मारी जनता जाग रही है। सबका समानाधिकार मान्य किया जा जुका है। हरएक को एक एक बोट का श्रिधकार है। वसे तो श्राज बोट का नाटक ही चलता है, पर जैसे-जैसे जनता जग जायगी, वैसे ही-बेसे यह माँग बढ़ेगो। तब कोई भी सम्पत्ति ग्रीर जमीन की मालिक्यत पसन्द न करेगा। श्राज विज्ञान भी भारत में तेजी से श्रा रहा है श्रीर श्रात्मज्ञान तो पहले से हैं ही। जहाँ आत्मज्ञान श्रीर विज्ञान, दोनो मिलकर टोनो श्रोर से प्रहार करेंगे, वहाँ मालिक्यत टिक हो कैसे पायेगी ह इसिलए जो श्रपनी मालिक्यत जल्दी मिटा टेगा, वही बुद्धिमान् साबित होगा।

एक बार हम एक किले पर चढ रहे थे। चढते-चढते एक ऐसी बीहड जगह पर ग्रा गये कि ग्रागे बढना मुश्किल हो गया। पीठ ग्रीर सिर पर सामान लदा था, नीचे उतरना भी मुश्किल था। ऊपर जाने का एक ही चारा था कि हम सारा सामान फेक दे। हमने कुछ सामान गठरी बॉध फेक दिया। वह गठरी लड़खड़ाती नीचे उतर गयी। हम उसे देखते ग्रीर ग्रावाज सुनते रहे। हमे वह ग्रावाज ग्रच्छी लगी, क्योंकि हम बच जो गये थे। ग्राज भी यही सवाल है, 'हम ग्रपनी गठरी बचाना चाहते हैं या खुद को १' जो ग्रपनी गठरी फेक टेगे—मालिक यत छोड़ देगे, वे बच जायंगे ग्रीर बुद्धिमान् साबित होगे। उनकी जयजयकार होगी। उनकी मालिक यत तो न रहेगी, पर नेतृत्व रहेगा। अब आप भी यही तय करना है कि आप मालिक यत से चिपके रहते है या उसे पटक देते हैं!

येर्ह पालेम २८-१२-१५५

## श्राध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग सर्व-सुलभ

: १६ :

हम गाँव-गाँव जाकर कहना चाहते है कि ग्रापके गाँव मे जैसे ग्राप हैं, वैसे दूसरे भी भाई है। भगवान ने ग्रापके गाँव मे जो नियामतें दी हैं, सारी सबके लिए हैं। इसलिए ग्रपनी निज की मार्लाकयत की बात छोड़ो ग्रीर ऐसी वृत्ति रखो कि जितनी चीजें हमारे पास है, सबका भोग सबको मिले। कुछ लोगो को हमारी यह बात जॅचती है। वे अपनी ताकत के श्रनुसार जमीन श्रीर सम्पत्ति का हिस्सा देने को राजी हो जाते हैं। कुछ लोग तो ग्रपनी मालकियत भी छोड़ देते हैं, जैसे कि ग्राज तक करीब ५५० गाँववालों ने ग्रपनी पूरी-की-पूरी मालकियत छोड़ दी। उन्होंने समक्त लिया कि हम ग्रीर हमारे पड़ोसी ग्रलग-ग्रलग नहीं, एकरूप हैं, मले ही वे ग्रलग दीख पड़ते हों।

माता ग्रौर पिता ग्रपने को ग्रपने परिवार तक व्यापक मानते है। इसलिए उनके पास जो भी बुद्धि, सम्पत्ति ग्रौर सेवाऍ होती हैं, सब की-सब वे ग्रपने बच्चो को समर्पित करते हैं। उन्हें यह कहना नहीं पडता कि "बच्चों के लिए त्याग करना चाहिए या उनसे अलग मालकियत न रखनी चाहिए।" वे पहचानते हैं कि यह हमारा ही विस्तार है। संस्कृत में सतान को "तनन" कहते हैं। "तनय" का ग्रार्थ होता है, "इस तनु का विस्तार।"

यह सच है कि इस तरह सभी अपने भाई-बहन, माता-पिता और लडकों को एक परिवार के होने से एक समकते हों, सो बात नहीं। कुछ समकते हें, तो कुछ नहीं भी समकते। जो नहीं समकते, वे आपस-आपस में लड़ते-कगड़ने हैं। राम-लच्मण भाई-भाई थे, जिनका प्रेम सभी को मालूम है और वालिसुप्रीव भी भाई-भाई रहे, जिनका परस्पर का द्वेष भी सबको मालूम ही है। फिर भी यह एक माया है, जिसके कारण बहुत से परिवारवाले ऐसा समकते हैं। वे भी जानपूर्वक समकते हैं, सो नहीं। एक शेरनी भी चन्द महीनो तक अपने बच्चे पर प्यार करती और उसे दूध पिलाती है। किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद उमे अलग कर देती है। बाद में वे एक दूसरे पर गुराते भी होंगे। लेकिन थोड़े दिनों के लिए ही क्यों न हों, उन्हें अपने बच्चे के साथ एकता मालूम होती ही है। वह कोई ज्ञान नहीं, माया है। इस माया के कारण ही क्यों न हो, हम अपने परिवार के साथ एकरूप है। किन्तु अगर लोगों को ऐसा माया से नहीं, बल्कि ज्ञान से मालूम हो जाय, तो हम समकते हैं कि वे आज परिवार तक ही सीमित अपने प्रेम का विस्तार करने के लिए तैयार हो जायें।

## महात्माओं के अनुभव का उपयोग सबके लिए

श्राप कहेंगे कि 'बाबा ने यह तो बहुत बड़ी बात बतायी। यह तो ज्ञानी, सत श्रीर महात्मा लोग ही समक्त सकते हैं।' किन्तु यह ठीक नहीं। इसे एक मिसाल से समिक्तये। विज्ञान द्वारा श्राविष्कृत चीजें सभी लोग नहीं समक्तते। पहले कुछ वैज्ञानिक ही समक्तते हैं श्रोर उसके बाद सब उनका उपयोग कर सकते हैं, जो विज्ञान को नहीं जानते। लाउडस्पीकर किस तरह काम करता है, यह वैज्ञानिक ही जानता है, मै नहीं जानता। फिर भी मै उसका उपयोग करता हूँ। उपयोग करनेवालो को उस विज्ञान के श्रमुभव की जरुरत नहीं रहती।

ठीक इसी तरह मनुष्य-जीवन के आध्यात्मिक दोत्र में भी हुआ करता है। अवश्य ही यह मही है कि 'हम सारे एक है' इस तरह का व्यान, विचार और चिन्तन आरम्भ में महात्माओं को हो प्राप्त होता है, किर भी उसका उपयोग सारे लोग कर सकते हैं।

मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ । मरने के बाट ग्रात्मा की क्या गति होती है <sup>१</sup> यह हम कोई भी नहीं जानते। लेकिन महात्माओं ने इस पर कुछ चिन्तन किया ग्रीर उन्हें कुछ श्रनुभव भी हुग्रा है। चाहे उन ग्रनुभवों में पूरी एक-रूपता न हो, कुछ भिन्नता है, फिर भी उन्होने निर्ण्य दिया कि स्रात्मा की समाप्ति देह की समाप्ति के साथ नहीं होती । मरने के बाद भी उसकी कुछ प्रगति जारी रहती है। ग्रन यह चिन्तन ग्रौर श्रनुभव हम सबको नहीं हो सकता। फिर भी कोई मरता है, तो हम उसका आद करते ही हैं। उसे भक्तिपूर्वक कुछ समर्पेग करते ही है। किसीकी भी समाधि देखकर मुसलमान खड़ा रहता श्रीर 'ख़दा उसको शान्ति बख्रों' इस प्रकार की प्रार्थना करके ही ज्यागे बढता है। इस तरह परलोक की बात हम कुछ भी नहीं जानते, फिर भी जिन्होंने जाना, उनके पीछे ग्रपने जीवन में उनका प्रयोग करते श्रीर श्रद्धा भी रखते है। श्राज लाखो-करोड़ो हिन्दु-मुसलमानो को पूछा जाय कि मरने के बाद की बात द्वम जानते हो ? तो कोई भी नहीं कहेगा कि 'हम जानते है।' कोई नहीं बता सकेगा कि मरणोत्तर आतमा की क्या गति होती है। लेकिन एक श्रद्धा सबको है ग्रौर सभी पूर्ण विश्वास रखते है । उस विश्वास का हमारे जीवन पर ग्रासर होता है । कितने ही घर्म-कार्य हम उसी विश्वास से करते हैं। हम अपना कितना ही समय इसमें देते हैं, कितनी ही सम्पत्ति, पैसा खर्च करते श्रीर कितने ही श्रायोजन इसके लिए किये जाते हैं।

कहने का तात्पर्य यही है कि वैज्ञानिक को जो जान होता है, वह हरएक को नहीं होता, फिर भी उसका उपयोग हर कोई कर सकता है। हर मनुष्य टेलीग्राम भेज सकता है, टेलीफोन कर सकता है, लाउडस्पीकर पर बोल सकता है। ये सारी चीजे किस तरह चलती है, यह हरएक को मालूम नहीं होता। विजली का उपयोग हरएक घर में होता है। वटन दश्राते ही वह खुल जाती ग्रीर दश्राते ही

चन्द हो जाती है। में जब जेल में था, तो मैंने एक बिजली का दीपक देखा था। उसमें एक चाभी थी, जिसे दवाने से लाइट खुलती छौर बुफती भी थी। एक ही किया से जलाना छौर बुफाना, दोनो काम होते थे। मेने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ताला खोलने के लिए भी चाभी एक प्रकार से घुमानी होती है छौर बन्द करने के लिए दूसरे प्रकार से। लेकिन उसमें एक ही किया थी। में उसका विज्ञान नहीं जानता था, फिर भी वह किया मैने जान ली। साराश, जैसे ज्ञान वैज्ञानिकों को ही होता है, परन्तु उसका उपयोग सारा समाज बड़े विश्वास के साथ कर सकता है वैसे ही हम सारे एक है, यह जान नि सन्देह महापुरुपों को ही होता है, परन्तु उसका उपयोग हम सारे वर सकते हैं। हम लोगों को वही उपयोग सिखा रहे हैं।

#### आत्मा की एकरूपता का भान

मं श्रापसे कह रहा हूं कि आप एक गाँव म पड़ोसियों के साथ रहते हे, तो उन्हें एकरूप समके । जो भो सुल-दु ख भोगना है, वह सर मिलकर भोगना है, ऐसा निश्चय कीजिये । छोटे बच्चे भी श्रपने हृदय में कुछ वार्ते आती है, तो खिना कहें नहीं रह पति । मन में खुशी की बात श्राते ही फीरन दूसरे लड़ के को दिखा देने पर उन्हें खुशी होतो है, उनकी श्राप्ता फैल जाती है । व कहते हैं कि बड़े श्रानन्द की बात मालूम हुई है, तो उसे अपने पाम ही क्यों रखें ' ममाज शास्त्री यही बात दूसरे शब्दों में कहते हैं । वे कहते हैं कि 'मनुष्य सामाजिक प्राणी है । याने मनुष्य श्रकेला ही रहे, तो उसे श्रानन्द न श्रायेगा।' पर यह तो बड़ी ऊपर ऊपर की भाषा हुई । मनुष्य को सिर्फ दूसरे मनुष्यों के ही साथ रहने में भी श्रानन्द श्राता । उसे विल्ली, घोड़ा, कुत्ता श्रीर ग्रन्य पशुश्रों के साथ रहने में भी श्रानन्द श्राता है । यह भी हमें महात्माश्रों ने सिखाया है । गाय या कुत्ते से हमारी दोस्ती पहले से ही नहीं थी । जैसे शेर श्रादि जगल के प्राणी है, वेसे ये भी थे । मनुष्य इनकी शिकार भी करते थे । तो महात्माश्रों ने सोचा कि उनका ग्रीर हमारा एक ही रूप है, तो उससे प्रेम बने, ऐसी कोई श्रुक्ति हुँ दनी चाहिए । हजारो वयों तक प्रयोग किये गये, तब ये गाय, कुत्ते, घोडे श्रादि हमारे

दोस्त बने । इसलिए मानव में दूसरे के साथ मुख दु:ख भोगने की वृत्ति इस-लिए नहीं कि वह केवल सामाजिक प्राणी है, बल्कि इसलिए है कि वह ग्रात्मा की एकरूपता की वृत्ति है। इसलिए सब समृह में इक्टा होकर प्रार्थना करते हैं, तो उससे बड़ी ताकत बनती है। ग्रापमें से कोई अकेला मीन रखने की कोशिश करे, तो रख नहीं सकता। लेकिन हम सबने मिलकर रखना तय किया, तो बच्चों ने भी मीन रखा। बच्चे ग्रगर तय करें कि ग्रापस-ग्रापस में लड़ेंगे, तो कुल बच्चे ग्रापस-ग्रापस में लडना शुरू कर देंगे। इस प्रवृत्ति से ग्रात्मा की एकरूपता का ही सूचन होता है।

हम अनेले मीन ध्यान नरें, इससे बेहतर है कि एकत्र होकर मीन चिंतन करें। हम अनेले-अनेले भोग लें, इससे बेहतर है कि सारे गॉववाले भोग लें। इसीलिए कमी-कमी सहस्र-भोजन या जाित-भोजन होता है, तो कितना आनन्द आता है हमने एक गॉव में आम-भोजन देखा। हर घर से भोजन के लिए चीजें दी गयी थीं। हमने पूछा कि आम-भोजन तो रोज होता ही है—हरएक गाँव में, हरएक घर में। इस तरह हरएक घर से चीजें इकटी कर रसोई बनाने में क्या आनन्द आया है तो जवाब मिला कि 'हम सब भोजन के लिए इकटें हो गये, इसलिए हमें आनन्द है।' इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ-जहाँ आतमा की व्यापन्तता का भान होने का मौका आता है, वहाँ-वहाँ आनन्द मिलता है। इसीलिए हम समभाते है कि ये भाई-वहन एक है, यद्यपि इनकी अलग-अलग जाितयाँ दीखती है। परमेश्वर ने जो चीजें हमें दी हैं, उन्हें सबको बॉटकर खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें जमीन में से मिलती हैं। खाना, कपड़ा, दूध, मिट्टों से ही मिलता है। घर तो मिट्टी से बनता ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने दी हुई चीजों को बॉटना ही है, तो पहले मिट्टी बॉटनी चाहिए।

## छोटे नहीं, बड़े मालिक बनाना हमारा लद्य

श्राप कहेंगे कि बाबा ने श्राच हमें बड़ा आत्मज्ञान दिया। लेकिन यह केवल श्रात्मज्ञान की नहीं, व्यवहार की भी बात है। जैसे पहले टेहात अलग-श्रलग रहते थे, वैसे श्राच नहीं रह सकते। श्राच तो कुल समाच एक बन गया है। विज्ञान फैल जाने से मनुष्य मनुष्य के सम्बन्ध नजदीक ग्रा गये हैं। इसलिए जो गॉव प्रा एक परिवार बनायेगा, वही टिक पायेगा। जिस गॉव के लोग अपने त्रालग-म्रालग परिवार बनायेगे, कोई किसीको न पूछेगा, तो वह गाँव टिक नहीं सकता । इसलिए ग्राज यह सामाजिक ग्रावश्यकता पैदा हो गयी है कि सारा गाँव एक वने ग्रौर ग्रात्मा की व्यापकता के आनन्द के लिए तो उसकी जरूरत है ही । इस-लिए हमारी मॉग है कि जमीन सबकी होनी चाहिए। जमीन की मालकियत ही गलत है। फिर भी अगर मालिकयत चाहते हो, तो आपको छोटी मालिकयत नहीं मिल मकती, बड़ी मिल सकती है। इस गाँव मे दो हजार एकड जमीन है, तो ग्राप उस दो हजार एकड़ जमीन के मालिक हो सकते हैं, पर २४ एकड के नहीं। त्राज त्राप छोटे मालिक हैं, पर कल बड़े मालिक हो जायेंगे। मान लीजिये, एक घर में ५ लोग ब्रीर २५ एऊड जमीन है, तो परिवार का हर सदस्य वहेगा कि हमारी २५ एकड जमीन है। लेकिन इसके ग्रागे हम चाहते है कि '२५ एकड़ का' ही नहीं, '२ हजार एकड का' ऐसा उसके मुँह से निकले । गाँव मे कोई भूमिहीन न रहे, कोई छोटा मालिक न रहे, सभी वडे मालिक वन जायॅ, तभी भारत की ताक्त प्रकट होगी । यह ताकत भारत में पड़ी है श्रीर इसीलिए लोग समभते श्रीर दान देते हैं। नहीं तो कौन दान देता । जब कि एक-एक एकड़ के लिए भगड़ा होता श्रीर लोग ग्रवालत में जाते हैं, ग्राज ५ लाख लोगों ने ४० लाख एक्ड़ जमीन दान मे टी । यह हिंदुस्तान मे ही वन सकता है, क्योंकि यहाँ ऋपियों का जान फैला हुन्न्या है। हरएक को उसका जान नहीं होता, लेकिन उसना उपयोग हर कोई कर सकता है।

पुलुरु १३-१-<sup>2</sup>५६ भू-दान-यश्च का महत्त्व इसिलिए नहीं है कि उससे भूमि का मसला हल होता है, बिल्क इसीलिए है कि इससे शान्ति का उपाय हासिल होता है। शान्ति के लिए यह जरूरी है कि सरकारों के हाथों में आग लगाने की शिक्त न हो। इसके लिए लोगों को अपने मसले अपनी शिक्त से हल कर सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि आज भी सरकार हमारे हाथों में है, क्यों कि हम जिन्हें बोट देते है, वे ही राज्य चलाते हैं। लेकिन हम आपसे इससे बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक एक काम खुट करने लग जायें, जिससे सरकार का उतना काम कम हो। इसीलिए हम भूमिवानों से कहते हैं कि आप भूमि समस्या को हाथ में लेकर गाँव के कुल भूमिहीनों को जमीन देने का निश्चय कीजिये। गाँव की एक सभा बुलाइये और हिसाब कर सबने लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त कीजिये। इस तरह सबकी रजामन्दी से यह मसला हल हो जाय, तो सरकार को उसे मान्य करना ही पड़ेगा। इस तरह जन शिक्त कट होती है, तो सरकार की शिक्त चीण हो जाती है। फिर आज की सरकारों हाथ में श्राग लगाने की जो शिक्त है, वह भी नहीं रहेगी।

कहा जाता है कि दुनिया के चार बड़ों के हाथ में आज यह शक्ति है। वे चार बड़े क्या कोई सात-न्नाठ फुट लम्बे म्नादमी हैं या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महात्मा है १ बुद्ध भगवान के जमाने में एक ही बुद्ध थे, तो क्या म्नाज चार बुद्ध हो गये १ ईसामसीह के जमाने में एक ईसा थे, कृष्ण भगवान के जमाने में एक कृष्ण थे, तो क्या आज भगवत्क्रपा से चार-चार ईसा या कृष्ण हो गये १ ऐसे चार बड़ों के हाथ में दुनिया को म्नाग लगाने की शक्ति हो, यह उचित नहीं। हम इस तरह की शक्ति किसीके भी हाथ में देना नहीं चाहते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया का कल्याण करने की शक्ति भी किसीके हाथ में न रहे। किन्तु यह तो तब होगा, जब गाँव-गाँव के लोग समक्त जायंगे कि हमे

त्रपने-त्रपने गाँव का कागेशर चलाना है और जन वैशी योग्यता उनमे ग्रायेगी। भू-दान-यज से इम यही ग्राशा करते है कि गाँव-गाँव में यह शक्ति पैदा होगी।

#### भूमिवान् भूदान का काम उठाकर नेता वने

हमने कई बार कहा है कि बड़े लोग नाहक अपने हाथ जमीन और सम्पत्ति रखकर नेतृत्व क्यो खो रहे है । हम देख रहे हैं कि जमीन तो उनके हायो से जा रही है। चाहते हैं कि वे सामने आकर कहे कि वागा, मृ-दान का काम ग्रापका नहीं, हमारा है। हम उनके हायों में यह काम सौपने के लिए राजी है श्रीर 'दाता-सघ' बनाकर यही कर रहे है। इम दातान्त्री से कहते हैं कि बाबा की तरफ से ग्रापको गाँव गाँव जाकर जमीन माँगने का ग्राधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि जनता की शक्ति जायत हो, अच्छे लोगो की शक्ति बने और व जनसेवा के काम में लग जायं । हम जमीनवाली, सम्पत्तिवाली ग्रीर पढे-लिखे लोगो की गिनती ग्रन्छे लोगो मै करते है। वे ग्रगर बाबा का काम ग्रपना समभाकर उठा लेगे, तो यह उनके नेतृत्व मे ग्रा जायगा। जो चीज उन्होंने पकड रखी है, उमे छोडेंगे, तो दूसरी बड़ी चीज हाथ मं त्रायेगी। पेट भगने के लिए मिल जाय, तो काफी है, पेटी भगने के लिए क्यों चाहिए १ पेटी भरने से तो चोगें को सुविवा हो जायगी। जमीन देने से ग्रापको लोगो का प्रेम हासिल होगा। फिर ग्राज का खाना ग्राज मिल जाय, तो कल का खाना ग्राप कल पैदा कर सकेंगे। २५ सालों के बाद यह चीज काम ग्रायेगी, यह समभक्तर इसे पकड़े रहने से बेहतर है कि जनता के उपयोग के लिए इसका टान कर दिया जाय।

श्राज श्रापके हाथों में नेतृत्व नहीं है, फिर भी हम श्रापकी गिनती श्रव्छे लोगों में करते हे। लेकिन कल श्रागर वाम के मुँह से यह निकल जान कि 'जमीनवालें, सपत्तिवालें श्रीर पढ़ें लिखें लोग बुरें हैं', तो दूसरों के हाथ में नेतृत्व चला जायगा और कशमकश शुरू हो जायगी। जमीनवालें कमजोर तो नहीं होते, इसलिए उनके खिलाफ कोई उठ खड़े हो जाय, तो लड़ाई लाजिमी है। पर इससे न सृमिहीनों का भला होगा श्रीर न सूमिवानों का हो। इसीलिए

हम चाहते हैं कि जिन्हे भगवान ने जमीन, सपत्ति या तालीम दी है, वे सामने आयें, तो उन्हें बाबा की मदद मिलेगी याने नैतिक वल मिलेगा। उसके दो परि-णाम होगे: (१) जनशक्ति बढेगी और सरकार का एक-एक काम लोगों के हाय में ग्राता जायगा और (२) गलत लोगों के हाथों में नेतृत्व जाने से रुकेगा। किन्तु ग्रगर आप (जमीनवाले ग्रादि) लोग ही गलत हो, तो किर हम लाचार है। किर तो खूनी क्रान्ति अटल है। लेकिन हम विश्वास से काम कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान के हृदय में अच्छाई है। ग्रामी तक हमें निराश होने का कोई कारण नहीं मिला।

## क्रांति का सस्ता सौदा

श्रव तक सारे देश मे ५ लाख लोगों ने ४० लाख एकड़ का दान दिया है। लेकिन यह तो 'सिंधु मे बिंदु' जैसा ही हुआ। स्रभी बहुत करना बाकी है। बिहारवालो ने २४ लाख एकड जमीन दी या उडीसावालों ने ८५० ग्राम दान दिये, तो उससे यहाँ के लोगो को क्या लाभ होगा १ उड़ीसा में खूब बारिश होने पर तेलगाना के लोग खुश कैसे होगे १ साराश, कुल देश के सब गाँवो में यह काम होना चाहिए, तभी सबका समाधान होगा। इसलिए विश्वशाति श्रीर नैतिक उत्थान के हित में हम यहाँ के भूमिवानों से प्रार्थना करते हैं कि वे उठ खड़े हों और कहे कि 'यह काम वाबा का नहीं, हमारा है।' त्र्राज बाबा मॉगता भी बहुत थोड़ा है, याने सिर्फ छुठा हिस्सा । हम पृछ्ना चाहते है कि क्या दुनिया में किसी भी क्रान्ति का इतना सस्ता सौदा हुन्ना है १ हिंदुस्तान की ३० करोड़ जेरकाश्त जमीन का छठा हिस्सा याने ५ करोड ही हमने माँगा है। स्रागर साल-डेढ साल में इतना हो जाता है, तो हिंदुस्तान के लोगों से परस्पर प्रेम-सन्नव बढता है। प्रेमभाव बढने से ज्ञागे जनशक्ति से जनता का सगठन करना श्रासान होगा । फिर उसीके आ्राधार पर आ्राम लोगो की ताकत बन सकती श्रीर सरकार की शक्ति विकेन्द्रित हो सकती है। यह सारी शातिमय काति की प्रक्रिया है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इससे सस्ता ग्रौर कोई क्रांति का कार्यक्रम हो सकता है।

हम भूमिवानों से कहते हैं कि क्रांति का इससे सस्ता, कम तकलीफवाला तरीका त्राप ही हमें बता दें, तो उसे हम स्वीकार करने के लिए तैवार हैं। पर श्रगर दूसरा कोई तरीका न हो, तो इस तरीके को अपनाकर उठा लीजिये। श्रगर कोई यह कहे कि श्राज की स्थित में क्रांति की, बटल की कोई जरूरत नहीं, तो फिर उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा विश्वास है कि देश में एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा, जो कहेगा कि देश की आज की स्थिति में बदल नहीं करना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है कि किसीको मोह के कारण देने की हिम्मत न होती हो । किंत हम कहना चाहते हैं कि ग्राज ग्राप इतना भी त्याग करने को तैयार नहीं होते—साल-डेढ साल में छठा हिस्सा देकर सब भृमिहीनो को भूमि नहीं देते-तो आगे आपको लाचारी से बहुत प्यादा त्याग करना पड़ेगा। फिर बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख होगा। श्रुग्रेजी मे कहावत है कि फटनेवाला कपड़ा मौके पर सी ले, तो एक ही तागे में काम चल जाता श्रीर कपड़ा भी काफी टिकता है। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय मे जो ग्राग है, उसका ग्रापको भी दर्शन हो । हमारा दावा है कि हमारे हृदय मे गरीबो के लिए जितनी सहानुभृति है, उतनी ही सहानुभूति ग्रमीरों के लिए भी है। हमारा यह भी दावा है कि इस ग्रान्दोलन से गरीबों को जितना लाभ होगा, ग्रमीरों को उससे कम लाभ न होगा । जमीन के मालिक जितने जल्दी इस बात को समर्भेंगे, उतना उनका ही भला होगा, गरीवों का भला होगा ऋौर देश का भला होगा । खुशी की वात है कि कुछ जमींदार इसे समभे हैं श्रीर भूदान के काम मे लगे हैं। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है ।

#### भारतीय हृद्य पर श्रद्धा

हम बिल्कुल निराश नहीं हैं ग्रौर कार्यकर्ताग्रों को भी निराश न होना चाहिए। हम इसलिए निराश नहीं होते कि इसमें ईश्वर की इच्छा है ग्रौर ईश्वर ही इसे करनेवाला है। किंतु हम जाहिर करना चाहते हैं कि इस विज्ञान के जमाने में कोई भी ग्राच्छा तरीका ग्रागर शीघ्र काम करनेवाला हो, तभी वह 'तरीका' कहलाया जायगा। ग्राज हम जिस गति से काम कर रहे हैं, उसी गति से

इसे सी साल मे पूरा करें, तो वह कोई काम नहीं। ५ साल पहले जब हम त्तेलगाना में घूमते थे, तो जितनी जमीन मिलती थी, उससे चार गुना ऋधिक ऋज मिल रही है। फिर भी इतने से हमारा समाधान नहीं होता। होना यह चाहिए कि तेलगाना के लोग एक साल मे कुल जमीन का छुठा हिस्सा बॉट टे ग्रीर कार्यकर्ता जी-जान से उसमे लगे। जिस तरह जयप्रकाशजी ने यह पहचानकर कि 'क्रांति की ग्रगर कोई स्रत हो सकती है, तो इसी तरह से हो सकती है', जीवन-चान दिया, उसी तरह कार्यकर्ता निकलों। इसमे सिर्फ मृ-टान के लिए नहीं, चिल्क सर्वोदय-मिद्दर की स्थापना के लिए जीवन-दान देना है। भूदान उसकी चुनियाद है। इसमे हम सबका सहयोग चाहते हैं। हम नम्रतापूर्वक भूमिवानी से कहना चाहते है कि ग्राप सामने ग्राइये ग्रीर नेतृत्व लीजिये, इसीसे ग्रापकी इन्जत रहेगी। हम कहना चाहते हैं कि जिन जमीनवालों ने भूदान दिया है, उनकी इजत वढ़ी है ग्रोर उन्होंने लोगों का प्रेम ग्रीर ग्रादर हासिल किया है। लेकिन इससे ग्रापको सिर्फ इज्जत ही नहीं, ग्रात्म-समाधान भी हासिल होगा । ग्राप ग्राज जमीन रखकर क्या करेगे, जब कि खुदकारत नहीं फरते <sup>१</sup> जो पहना नहीं जानता, वह श्रपने पास पुस्तक कब तक रख सकेगा १ ग्राखिर मनुष्य को यह शरीर भी छोड़कर जाना पड़ता है। हम दावा करते हैं कि आज भूमिहीन लोग शान्ति से राह देख रहे हैं कि बाबा उन्हें जमीन दिलायेगा। हम यह भी दावा करते है कि इस आन्टोलन से भूमिवाले काफी बचे हैं। श्रीर हम यह भी चाहते है कि वे बचे रहे, क्योंकि इम उन्हें श्रच्छे लोग मानते हैं। लेकिन सच्ची उदारता प्रकट होगी, तो पूरा रक्त्या होगा। चन्द लोगी के ग्रौदार्य से सब लोग न बचेगे, सभी को श्रौदार्य प्रकट करना होगा। गगा ग्रौर श्रीर गोदावरी के समान जब उदारता का श्राख़एड प्रवाह बहेगा, तभी भारत मे शक्ति प्रकट होगी।

यहाँ के सम्राट् सर्वस्व त्यागकर गगा किनारे तपस्या करने जाते थे। यहाँ के राजा श्रापनी सारी सम्पत्ति दान टेकर हाथ में भिक्ता पात्र लेकर निकलते थे। ऐसे स्थागियों को यह भूमि है। सारी दुनिया की नजरे इसकी तरफ लगी है, यदापि काम बहुत थोड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के गरीबों को जमीन मिलतों है, तो उससे

दुनियावालों को क्या लाभ होगा १ फिर भी उननी ग्रॉखे इस काम की तरफ इसीलिए लगी हैं कि इससे शान्ति की शक्ति प्रकट होगी। फिर उस शक्ति में दुनिया के मसले हल हो सकेगे।

### यामवाले अपनी शक्ति पहचाने

जन यहाँ के विद्यार्थियों ने मुक्ति पृद्धा कि 'विशाल आन्त्र होना चाहिए या तेलगाना ११, तो हमने कहा : 'कुनेर से मुलाकात हुई, तो टो पैसे की तरकारी मॉगी ! वाबा से सवाल पूछना ही है, तो विश्वशान्ति कैसे होगी, देश में शान्ति-मय क्रान्ति कैसे होगी, वर्म चक्र-प्रवर्तन कैमे होगा, जनता के हाथ में सत्ता कैसे त्रायेगी १ ऐसे सवाल पूछने चाहिए।' वे पहचानते ही नहीं कि उन्हें दुनिया के नागरिक होने का मौका मिला है, तो इन छोटी छोटी चीजो के बारे में न सोचना चाहिए । ग्रभी पिडत नेहरू ने कहा था कि 'हमे प्रधानमन्त्री-पट से जरा मुक्त कीजिये । इम अध्ययन-चिन्तन करना चाहते हैं', तो सब लोग घवड़ा उठे और कहने लगे: 'ग्रापके विना इमारा कैसे चलेगा १' लेकिन ग्रगर गाँव-गाँव म ग्राम-राज्य बना होता, तो पचासी गाँव के लोग श्रागे ग्राकर उनसे कहते कि 'ठीक है, त्राप ग्राराम की जिये, हम राज्य चलायेगे।' किन्तु त्राज हममे राज-कारोबार चलाने की शक्ति नहीं है। वह शक्ति तब ग्रायेगी, जब गॉव-गॉव के लोग ग्राम शक्ति से, ग्राम बुढ़ि से और ग्रामवालों के सहयोग से ग्रपने ममले हल करगे। फिर देश की योजना में जहाँ कोई मुश्किल पैटा होगी, वहाँ नन्दाजी (नियोजन-मन्त्री) गॉववाली से पूछने आयेगे और गॉववाली ने अपने मसले जिस तरीके से हल किये होगे, उमी नमूने से वे देश का ममला हल करेंगे। इस तरह ग्राम ग्राम में सरकार के सलाहगार होने चाहिए।

प्राचीन काल में यही होता था। हैदरग्रली, शिवाजी, मुहम्मद पैगम्बर, कबीर अनपढ़ ही थे। जब पैगम्बर के लोगों ने कहा कि श्राप कोई चमत्कार वताइये, तो उन्होंने कहा: 'मेरे जैसा श्रनपढ़ मनुप्त ग्रापको बोध दे रहा है, इससे बढ़कर क्या चमत्कार हो सकता है।' महाराष्ट्र के लोग तुकाराम के नाम पर लहू हैं श्रीर एम० ए० के लिए भी उसके श्रम्ग पढ़ाये जाते है। लेकिन

तुकाराम एक-छोटे से गाँव का किसान था। िकन्तु उसकी बुद्धि इतनी व्यापक हो गयी थी कि छाज भी सारा महाराष्ट्र उसका नाम खेता है। इस तरह की सारी शक्ति हमारे गाँव में पड़ी है। उत्तम नेता, सेनापित छौर किव गाँव में पैदा हो सकते है। जहाँ पर पेड का दर्शन भी नहीं होता छौर गेहूँ कैसे पेदा होता है, यह भी माल्यम नहीं, उस हैदराबाद में रहनेवाले क्या किव बनेगे है किव तो वे बनेगे, जिनका मृष्टि के साथ सम्बन्ध हो। जनना में यह जो सारी शक्ति है, उसे हम प्रकट करना चाहते है। छगर समक्तिवाले इसे समक्तिर काम में लग जायेगे, तो यह सब हो सकता है छौर विश्वशान्ति की राह भी खुल सकती है।

सहबृबाबाद १६-५-<sup>१</sup>५६

## 'शान्ति की शक्ति को सिद्ध करना है'

: 2=:

पॉच साल पहले जब हम तेलंगाना में घूमते थे, तब यहाँ कम्युनिस्टो का चहुत उपद्रव रहा। वे रात में आकर लोगों को सताते थे और दिन में सरकार की सेना के कारण तकलीफ होती थी। इस तरह यहाँ के लोग बहुत दुःखी थे। किन्तु हम जानते थे कि यद्यपि कम्युनिस्टों ने गलत रास्ता अपनाया है, फिर मी उनके मन में गरीबों के प्रति प्रेम है। हम उसी समय से उनसे कहते आ रहे हैं कि 'चोरों की तरह रात को क्यो लूटते हों हैं मेरे जैसे दिनदहाड़े प्रेम से लूटना सीखों।' खुशी की बात है कि अब उनके विचार बदल रहे हैं, उन्हें भी विश्वशान्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जब उद्दीसा में उन्होंने विश्वशान्ति के एक पत्रक पर मेरा हस्ताच्तर मॉगा, तो मैने उन्हें समभाया कि 'विश्वशान्ति दस्तखत से न होगी। वह तभी होगी, जब हम उसके लायक काम करेंगे।' हमने उनसे यह भी कहा कि 'आप भूदान के काम में मदद करें, तो उसे वल मिलेगा।'

#### कची श्रद्धा

सोचने की बात है कि कम्युनिस्टो के विचार क्यो बदले <sup>१</sup> बीच में उन्हें बहुत त्तकलीफ उठानी पड़ी, इसलिए नहीं बदले । वे तो बहादुर है, इम उनकी बहुत

कद्र करते है। किन्तु हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम के कारण दुनिया में ऐसी परिस्थित पैटा हर्ड, जिसने हरएक को विचार करने के लिए मजबर किया। त्र्याज सबको शान्ति की जरूरत महसूस हो रही है त्र्यौर उसके लिए कुछ श्रद्धा भी पैटा हुई है। सिर्फ कम्युनिस्टों की ही नहीं, वलिक बहुतों की वह श्रद्धा कची है । यह कहना ग्राधिक उचित होगा कि 'उनकी हिंसा पर से तो श्रद्धा उह गयी, पर, ग्रभी तक वह ग्रहिंसा ग्रीर शान्ति पर नहीं वैठी है। हमे शान्ति के जिरये कोई बडा मसला हल कर उसकी शक्ति सिद्ध कर देनी होगी, तभी शान्ति पर उनकी श्रद्धा बैठेगी । भूदान के जरिये उसीका प्रयत्न हो रहा है, यह हमारा नम्र दावा है। ब्राज भृदान के कारण लोगो की ब्राशाएँ वढ रही हैं। तो उन्हे विश्वास दिलाने लायक काम करना होगा। हिन्दुस्तान की जनता तव तक चैन नहीं लेगी, जब तक देश के कुल भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी । हम शान्ति खोना नहीं चाहते है, पर विश्रान्ति भी लेना नहीं चाहते। शान्ति में ही शक्ति होती है, ग्रशान्ति मे नहीं। उसमे शक्ति इसलिए होती है कि मनुष्य विवेक ग्रौर विचार करता है। सभी सची क्रान्तियाँ विवेक ग्रौर विचार से ही होती हैं। अतः इम चाइते हैं कि देश के हर गाँव के लोग स्वेच्छा से ग्रपनी नमीन श्रौर सम्पत्ति की मालिकियत छोड़ दे। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। जो हमारा विचार समर्केंगे, वे ही हमारे कार्यकर्ता वर्नेगे।

#### 'दाता-सघ' का विस्तार

इन दिनों हम जगह-जगह 'दाता-सघ' भी बना रहे है । भू दान, सपित-दान ग्रादि की तरह यह नया ग्रान्दोलन भी खूब जोर पकड़ेगा। हम जगह-जगह दाताग्रों का एक सघ बनाकर उन्हें ग्रासपास के गाँवों में जाकर जमीन प्राप्त करने का ग्राधिकार देते हैं। दाताग्रों की सख्या को वे ही बढायेंगे ग्रीर ग्रागे चलकर कुल जनता दाता-सघ में आयेगी। फिर एक दिन निश्चित कर दिया जायगा, जब कि हिन्दुस्तान के कुल गाँवों में जमीन का बॅटवारा होगा। जिम तरह हिन्दुस्तानभर एक ही निश्चित दिन, दीवाली, होली या ईट मनायी जाती है, उसी तरह बॅटवारे का भी उत्सव मनाया जायगा।

## विश्वशांति के लिए आन्दोलन

हम इसी तरह की शान्तिमय क्रान्ति लाना चाहते हैं। उससे जमीन का मसला तो हल होगा ही, एक नयी जनशक्ति पैदा होगी। वह विना तलवार या शहत्र की शक्ति होगी, पर कारगर रहेगी। यह ज्ञान्दोलन केवल भूमि के वॅटवारे के लिए नहीं, विश्वशान्ति की शक्ति निर्माण करने के लिए भी हो रहा है। विश्वशाति ज्ञशक्त या दुर्वल नहीं हो सकती, वह शिक्तशाली ही हो सकती है। ज्ञाहिंसा हिसा से यह नहीं कह सकतो कि चाहे मसले हल हो या न हो, तू जा ग्रीर में ज्ञाऊँगी। जब ग्राहिंसा समाज के बड़े-बड़े मसले हल कर लेगी, तभी वह हिसा से कहेगी कि ग्रव तू जा। इसलिए विश्वशान्ति चन्द राजनीतिजो के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। जब जनता में शक्ति ग्रावेगी, तभी विश्वशान्ति स्थापन होगी।

### श्रद्धा रखकर सहयोग दीजिये

हम चाहते हैं कि कम्युनिस्ट माई भी, जिनकी श्रद्धा आज हिसा पर नहीं रही श्रोर न श्रहिंसा पर हो बैठ पायों है, जरा श्रद्धा रखकर इसमें कूद पड़े। श्रालिर हिंसा की शक्ति भी सैकड़ो सालों में धीरे धीरे बनी है, एक दिन में तो नहीं बनी। पहले कुश्तो चलती थी, फिर लाठी आयी, फिर धनुष, तलवार, बन्दूक, बम और श्राखिर में हाइट्रोजन बम बना! इसी तरह शांति की शक्ति भी जरा कोशिश करते-करते प्रकट होगी। इसिल्ए जिनकी शांति की शक्ति पर पूरी श्रद्धा नहीं बैठी है, फिर भी जो शांति चाहते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा नहीं बैठी, इसिलए हम ग्रापको दोप नहीं देते। लेकिन ग्रगर आप वह शक्ति बनाने में योग न देगे, तो ग्राप पर दोप लागू होगा। हम यह नहीं कह सकते कि हमने श्रमी तक कोई मसला हल किया है। भू-दान-यन में ग्रमी तक ऐसी कोई सिद्धि नहीं हुई, जिसमें कि सशयवादी को निश्चय हो। लेकिन हमारा दावा है कि सब लोग योग हें, तो वह जरूर होगी। इसीलिए हमारी मॉग है कि इस शक्ति को बनाने में ग्राप सब योग दे।

येर्पुडी

२0=9-34€

#### ञ्चारम-परीच्रा

ग्राज की यह सभा ग्रजीब है। हम मानते हैं कि हजारों लोग मोन में बेंठे हैं। ऐसी सभा इस गाँव के लोगो ने नहीं देखी होगी। सैकड़ों भाई, बहनें और बच्चे साथ में बैठे है। जैसे समुद्र में सब निदयाँ जाती है, बेसे ही सभी त्यान में, मौन में हुब गये है।

#### गाधीजी के आश्रय का परम भाग्य

श्राज महात्मा गावी का प्रयाण-दिन है। यह दिन हमारे लिए व्याख्यान का दिन नहीं, श्रदर गोता लगाने का दिन है। हम कुछ ऐसी ही भावना से बोल रहे हैं, मानो श्रदर से बापू से बाते कर रहे हो। श्राज की इस सभा में आपके बडे-वड़े मत्री श्रीर दूनरे सर्वसावारण लोग वृल मे बेठे हैं, यह महातमा गाधी की महिमा है। पहले किसी युग में यह अनुभव लोगों को नहीं आया। यह उन्हींकी सिखावन है, जिसके कारण हम श्रपने को सेवक समस्तते है। हममें से जो बडे है, वे भी श्रपने को 'सेवक' मानते है। शुरू में कुछ गलतियाँ, श्रुटियाँ होती हं, लेकिन हमारा दावा 'सेवक' का है।

गावीजी के बारे में कुछ बोलना बहुत ही किठन है। उसकी कोशिश भी में न करूँगा। उनके साथ काम करने, उनके ग्राश्रय में जिन्दगी विताने का हमें परम सोभाग्य प्राप्त हुन्ना है। लोगों का स्वयाल है कि जो बड़े पुरुषों की छाया में रहते हैं, उनका विकास, याने प्रा विकास नहीं होता। इसकी मिसाल भी दो जाती है। कहा जाता है कि बड़े पेड की छाया में जो छोटे पोधे होते हैं, उनका पोपण नहीं होता और वह बढ़ते नहीं। ग्राखिर यह क्यो होता है, यह सोचने की जरूरत है। इसीलिए होता है कि बड़े पेड छोटे पोबों का सारा पोपण खा जाते हैं, जो पोबों के लिए जहरी है। किन्तु यह भिसाल महापुरुषों को लागू नहीं होती। महापुरुषों के लिए तो दूसरी मिसाल है। महापुरुषों के आश्रय में जो रहते हें, वैसे ही होते हैं, जैसे गाय के कोठे में बछुड़े। गाय ग्रपने शरीर का दूध बछुड़ों

के लिए देती है, जब कि बड़ा पेड़ छोटे पौधों का पोपण खुद चूस लेता है। महात्मा गाधी के बारे में यही अनुभव उन सभी लोगों को ग्राया, जिन्होंने उनका आश्रय किया। उनके ग्राश्रय में जो भी ग्राये, वे ग्रगर खुरे थे, तो भी ग्रच्छे बने। जो ग्रगर छोटे थे, वे बड़े बने। उन्होंने हजारों का महत्त्व बटाया। ग्रपने को वे सबसे छोटा समस्ते थे।

हम ग्रपना जीवन धन्य समभते हैं कि हमं महान्मा गावी के ग्राश्रय का मौका मिला। भगवान् शकराचार्य का वाक्य हमें हमेशा याद ग्राता है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के तीन परमभाग्य होते हैं, प्रथम भाग्य तो यह है कि नरदेह प्राप्त हुआ है। दूसरा भाग्य है, सुमुन्तुत्व (मुक्ति की छुटपटाहट) और तीसरा भाग्य है, किसी महापुरुप के ग्राश्रय का लाभ: "मनुष्यत्व मुमुक्कुत्व महापुरुप-सश्रयः"। हमें महापुरुष के ग्राश्रय का लाभ हुन्ना, यह हमारा भाग्य है। ग्रभी हमने ज्ञानी के लन्त्या सुने। मुश्किल से ही इस शारीर में ऐसा कोई दिथतप्रज होगा, जो उस वर्तन के पात्र हो। लेकिन उन लन्त्यों के काफी नजदीक पहुंचे महापुरुष को हमने ग्रपनी ऑखों देखा है। ये सब लोग, जो आज मत्री वगैरह चने हैं, उन्हींकी छाया में पले हैं। इसलिए लोग उन्हें कितना भी सम्मान क्यों न दे, फिर भी वे नम्रता नहीं छोड़ सकते।

#### हमारी हार

जब तक हमें यह स्मरण रहेगा, तब तब हमारी कभी अवनित नहीं हो सकती। इसीलिए आज के दिन हम जरा अपना आत्म-परीक्ण कर लेते हैं। यो तो उसका हमें हमेशा अभ्यास है, पर आज के जैसे दिनों में हमारी वृत्ति बहुत ही अन्तर्भुख हो जाती है। हमारी आत्मा कहती है कि जो राह गांधीजी ने दिखायी, उस पर चलने की हमने सोलह आने कोशिश की। हमने प्रयत्नों की पराकाधा की। पिछले आठ सालों में एक क्या भी ऐसा नहीं याद है, जब हम असावधान रहे। फिर भी हम जाहिर करना चाहते है कि हम यशस्वी नहीं हो रहे हैं—हमारी बहुत बुरी हार हुई है। लोगों के शायद व्यान में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं? बोला तो यह जाता है कि 'बाबा को लाखे एक इ

जमीन मिली है, लाखो लोगो ने टान टिया, सेंकडो ग्राम टान मिले । लोगो म ग्राशा उत्पन्न हुई ।' यह सन हुग्रा, इसमें कोई शक नहीं । फिर भी हम कहते हे कि हम बहुत हु खी हे ग्रीर हम ग्रपनी हार महमूस करते हे । भ्-दान को हमने शाति का एक साधन माना था । पर जिन प्रदेशों में हम काकी जमीन मिली, वहाँ भी आज ग्रशान्ति का राज है । लोगों में हिसा फेली हैं । इतनी क्टुता फैली हैं कि हमें २ साल पहले उसका ग्रदाजा नहीं था । लाखों एकड़ जमीन निहार में मिली, लेकिन वहाँ अहिमा फैल न सनी, हिंसा की भावना मौजूद हैं । हमको केंकड़ों ग्रामदान उड़ीसा में मिले हैं । लेकिन वहाँ भी छोटी-छोटी वाता के लिए गोलियाँ चलीं । देश के बिभिन्न प्रान्तों में ऐमी-ऐसी बुरी घटनाएँ हुई हें । इमका कारण भी हम जानते हैं ! भू दान का असर प्रामो पर हुग्रा, लेकिन हम क्वूल करना चाहते हे कि शहरों पर हम ग्रसर नहीं डाल सकें । शहरों में ग्राज भी उसी हवा का ग्रसर है, जो महायुढ़ों से सारी दुनिया में फैली है ।

#### १६४२ के आन्दोलन का परिणाम

श्राज तो यह भाषानुसार प्रात-रचना का एक निर्मित्त हुश्रा है, लेकिन लोगों के हृदयों में हिंसा पहले से ही भगे हैं। किसी भी निमित्त से वह वाहर श्रा जाती है। कहीं कियाबियों का या मजदूरों का सवाल होता है, तो उसमें भी हिंसा होती है। जैसे पानी में कीचड होने पर जरा पॉव अन्दर डालते ही वह फौरन बाहर श्राता है। इम नहीं समक्षते कि भाषानुसार प्रान्त बनाने में कोई गलती हो रही है, जिसके कारण यह सब हो रहा है। यह तो हृद्य में जो हिंसा के भाव पड़े हे, वे ही कोई निमित्त पाकर फौरन बाहर श्रा रहे हे। लोग ट्रेनो पर हमला करते है, देलीआक की वायर पर हमला करते हैं। हमारी समक्त में नहीं श्राता कि इमसे क्या बनता है १ इस पर हम जरा सोचते हैं, तो मालूम होता है कि यह '४२ के श्रान्टोलन का ही परिणाम है। बहुनों को यह माछम नहीं कि श्रिट्सा के कारण ही हमें स्वराज्य मिला है। बहुनों को मन में लगता है कि हमें स्वराज्य जो मिला, वह '४२ की हल्लाडवाजी श्रीर हिंसा से मिला है। श्रार हमें श्रपनों श्रन्तरातमा में श्रिहंसा की शिक्त का कुछ श्रनुभव होता, तो स्वराज्य के बाद फौरन बुरे काम

न हो पाते । हिन्दू मुसलमान-सिखों के बीच जो बहुत बुरे व्यवहार हुए, जिसका उचारण करने के लिए शर्म मालूम होती है, वे सब नहीं होते । ब्राज फिर से वहीं वृत्ति प्रकट हो रही है।

इस तरह आज हमारे देश की राष्ट्रीयता खतरे मे है। हमारे नागरिक अपने को भारत के नागरिक नहीं, छोटे-छोटे प्रान्तों और प्रदेशों के नागरिक महसूस करते है। ग्राज 'यह गाँव इस प्रान्त में मिलाना या उस प्रान्त में' ऐसे मसले लेकर दगे होते है। भू-दान में लाखों एकड़ जमीन मिली, इसलिए हम भूदान को यशस्वी मानने को तैयार नहीं। ग्रागर यह ग्रानुभव होता कि भू-दान के परिगामस्वरूप लोगों के हृदय में ग्राहिसा में विश्वास बैठ गया, तो हम वह प्रयोग यशस्वी समभते। हमारे सब माई इस बात के लिए जरा चिन्तन करे।

यह बहुत सोचने की बात है। हमने विश्व-शान्ति की ग्रावान उठायी है। पिडत नेहरू ने उसे सारी दुनिया में बुलन्ट किया है। हमने जाहिर किया है कि भूदान में जो एक-एक दानपत्र मिलता है, वह 'शान्ति का वोट' है। इस तरह हिन्दुस्तान में ग्राज विश्वशान्ति सगठित करने के दो प्रयोग हो रहे है। ग्रन्त-र्राप्ट्रीय चेत्र में शान्ति स्थापित करने की कोशिश पिडत नेहरू कर रहे हैं ग्रीर देश के अन्दर शान्ति की शक्ति प्रकट करने की कोशिश भ्-दान-यन के जरिये हो रही है। लेकिन हम समभते हैं कि जो हश्य आज हम देश में देखते है, उससे हम समभते हैं कि ये दोनों प्रयोग ग्रायशस्वी हुए।

### स्वराज्य खतरे मे

श्राज मेरा चित्त बहुत व्यथित है, फिर भी जिनका वरदहरत मेरे सिर पर है, उन्होंने एक तत्त्वज्ञान सिखाया है, जिसके कारण में शान्त रहता हूँ श्रीर जानता हूँ कि केवल व्यथित होने से यह काम दुस्रत नहीं होगा। हम सब भाई जाग जायं। ऐसी गलतफहमी में, ऐसे भ्रम में न रहे कि हमें स्वराज्य हासिल हुआ, तो हम सुरिच्चत हो गये। यह स्वराज्य च्च्एमगुर साबित हो सकता है। यह विल्कुल खतरे में है। विश्व शान्ति हमसे नहीं बनेगी, श्रगर हमारे देश के मसले हम शान्ति से हल न कर पायेगे। इसलिए सब नेता श्रो को, सब कार्य-

कर्ताश्चों को, सब सेवको को निश्चय करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जो भी मसले हैं, उन्हें हम शान्ति से ही हल करेंगे।

हमें इस बात का भी दुःख है कि लोगों की तरफ से जहाँ हिंसा होती है, वहाँ सरकार की छोर ने भी ग्रम्म से काम होता है। ग्रमी हमने पढ़ा, उड़ीसा में गोलियाँ चलायी गर्यों। उस जमाव में वहाँ के प्रवान मन्त्री की पत्नी मालती देवी भी थीं। उन्होंने जाहिर किया कि वह गोली बिना मतलब से चली, उसनी कोई जरूरत न थी। खैर, इस विषय को में बढ़ाना नहीं चाहता। यह बहुत दु खजनक बात है। कुल मिलकर अपराध किसका है, इसका हम विश्लेपण नहीं करते। हमने कह ही दिया है कि यह अपराध भू-दान-यज्ञ का है। इसके लिए हम अपने को ही गुनाहगार नमकते है। कहीं न-कहीं हमसे गलती हुई है, शुटि हुई है, इसीलिए यह बातावरण फेला, जो नहीं फैलना चाहिए था। हम भगवान से प्रार्थना करते है कि हमारी वाणी में अविक मृदुता ग्राये, हमारे हृदय में ग्राविक प्रेम का धचार हो।

## भारत में दुनिया की माधुरी का सम्मेलन

हम जानते है कि हमारे शहरी भाई सारी दुनिया की हवा के ग्रसर मे है। लेकिन हमारी त्राकाचा यही है कि हम इस देश में ऐसी हवा बनायें, जिमका ग्रसर सारी दुनिया पर पड़े। मनु महाराज ने भविष्य लिखा था कि कुल पृण्वी के लोग इस देश के सजनों से नीति की राह सीखेंगे:

#### 'एतहेशप्रस्तस्य सकाशाद्यजन्मन । स्व स्व चरित्रं शिष्येरन् पृथिन्या सर्वमानवाः ॥'

कितना उज्ज्वल है हिन्दुस्तान का इतिहास ! यहाँ वैविक सस्कृति फली-फूली ! जैन ग्रौर बोद्धों ने यहाँ उत्तम से-उत्तम विचार प्रकट किये । मुसलमानो का राज यहाँ आया, इसलिए लोकशाही का विचार फैला । ईसाई-वर्म के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान मे सेवा की चृत्ति ग्रौर मिठास पैदा हुई । इस तरह दुनिपामर की माबुरी का सम्मेलन यहाँ हुआ ग्रौर उसीके ग्राधार पर सारी दुनिपा हिन्दुस्तान से आशा रखती है । हम भी समभते है कि थोड़ा-सा अच्छा काम भू दान का

जो हुन्ना, वह उसीके कारण हुआ, इसमे कोई सन्देह नहीं। लेकिन वह नाकाफी साबित हुन्ना है। इसलिए इम चित्त का सशोधन करना चाहते हैं। हम महात्मा गाधी का स्मरण कर परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करते है कि दिन-व-दिन हम श्रात्म-परीच्चण करते रहेंगे।

## पच-भेदों से देश-हित की हानि

हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई भेद-भावों को भूल जायं। पुराने भेट-भाव हमे कुछ तकलीफ नहीं देते। वे तो टूट ही रहे है। धर्म के ये भगडे चलनेवाले नहीं हैं। जाति-भेट टिकनेवाले नहीं है। जमाना उनके विरुद्ध है। इसलिए उन पुराने मेदो को हमे चिन्ता नहीं। किंतु ग्राज हिंदुस्तान में जो नये मेद पैदा हो रहे हैं, उन्हींकी हमे चिन्ता है। आज सारा देश दरिद्र, गरीव श्रीर श्रशिक्तित है। इस हालत में जितने भी सेवक है, उन सबकी ताकत लोगों की सेवा में लगनी चाहिए। लेकिन वे सेवक एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर नहीं रहे और इसका कारण पार्टीभेद है। इमने पश्चिम से इलेक्शन का एक तरीका लिया, उसके कारण गॉव-गॉव और शहर-शहर में हृदयों के दुकड़े हुए है। इससे लोग भिन्न भिन्न पद्मों में बॅट गये है और किसी भी अच्छे काम के लिए इक्टा नहीं होते । हम समभते हैं कि हमारे देश की सबसे अधिक हानि इसी चीज से हो रही है। श्रगर हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों की लेखुलो को भूल जायं, तो हिंदुस्तान का भला हो। ग्राज लोगो की शक्तियाँ टक्रा रही है। उनका योग नहीं हो रहा है। आज भी देश में वहुत शक्ति है। लेकिन ये शक्तियाँ जब परस्पर टकराती हैं, तो उनका चय हो जाता हैं। मिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियों में जो निरोध हैं, वे तो है ही, लेक्नि एक राजनैतिक पद्म के अदर भी निरोय होते हैं। इन सब मेदों को खतम करने का उपाय यही है कि हम अपना हृदय जरा विशाल बनाये । हम अपनी दृष्टि व्यापक करें और जरा देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है <sup>१</sup> 'श्रॉटोमिक एन' ग्रा रहा है। स्पष्ट है कि नयी शक्ति निर्माण हो रही है। वह सारी दुनिया का खातमा कर सकती है। ग्रगर हम उसका समुचित उपयोग कर लेते हैं, तो सारी दुनिया को स्वर्ग भी बनाया जा सकता है। नहीं तो साफ है कि मानव-जाति का खात्मा हो सकता है

## छोटी वाते भूल जाइये

जहाँ सारी मानव-जाति के सिर पर ऐसे खतरे लटके हों, वहाँ हम छोटी-छोटी चीजों में क्या पढ़ें १ वेलगाँव का ही किस्सा सुनिये। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मराठीभाषी लोग अविक हैं, इसिलए इसकी गिनती कर्नाटक में न होनी चाहिए। हम कबूल करते हैं कि एक भाषा के बहुत-से लोग एक प्रान्त में था जाते हैं, तो गष्य कारोबार चलाने के लिए बड़ी सहू लियत होती है। किंतु सोचने की बात है कि क्या निचोंड़कर सभी एक भाषा भाषी लोग एक प्रान्त में लाये जाय, तो कल्याण होगा १ कुछ योडे-से लोग दूमरे प्रान्त में भी रहते हैं, तो दोनों प्रान्तों में प्रेम बढता है। दोनों भाषाओं का अध्ययन चलता है। और सीमा-प्रदेश के लोग तो दोनों भाषाएँ जानते ही है, चोहें उनकी मातृभाषा कोई भी हो। फिर ऐसी छोटी छोटी चीजों का आग्रह क्यों रखा जाता है १ यही हमारी समक में नहीं आता।

सारी दुनिया में जो शक्तियाँ काम कर रही है, उन्हीं ता यह ग्रसर है। इमारी समक्त में नहीं ग्रा रहा है कि कुल दुनिया कितने खतरे में है। ग्राखिर इसका मान उन्हें कैसे नहीं होता है कश्मीर का वह मसला वैसा ही जल रहा है। यह गोवा का प्रश्न भी हल ही नहीं हुग्रा है। यह फारमोसा भी जल रहा है। ग्रभी कोरिया शान्त ही नहीं हुग्रा है। हिन्दचीन सुलग ही रहा है। मध्यपूर्व (मिटिलर्डस्ट) के क्तांडे कायम ही हैं। ग्रगर इन सबको हम नहीं रोकते, तो हम खतरे में हैं ग्रौर दुनिया भी खतरे में है। ऐसी हालत में हमारी जो बात थी, वह हमने लोगों के सामने रखी और फिर जो पसला हुग्रा, उसे मान लिया, तो हम बुद्धिमान् सानित होंगे।

ग्राज तो छोटे-छोटे चुनावो के लिए भी ग्रापस ग्रापस में क्तिना मत्तर चलता है। हमें ५-७ प्रान्तों का ग्रानुभव है। हर जगह सभा पार्टियों के लोग हमें ग्रापनी-ग्रापनी वार्ते वता देते हैं। जैसे गगा में जो भी ग्राता है, वह ग्रापना कपड़ा थो डालता है, इसी तरह हर कोई हमारे पास ग्रापना दिल खोल देता है। इसलिए हमें सब बार्ते मालूम हैं। हमारे सामने यही सवाल है कि ये सारे

छोटे-छोटे मत्सर कैसे दूर होगे १ अगर लोगो को इस बात का भान हो जाय कि दुनिया पर क्या खतरा है, तो उन्हें व्यापक बुद्धि आयेगी और फिर अपने देश के मसले शांति के तरीके से हल करने की युक्तियाँ भी सूभेगी।

#### शहरों में काम चले

याज हम जिस स्थान में याये हैं, उसकी विशेष महिमा है। यह भू-दान-यज्ञग्गा की 'गगोत्री' है। तेलगाना के लिए यह य्रामिमान की बात हो सकती है य्रोर खुशी की बात तो है ही कि यह गगोत्री तेलगाना में है। ग्रगर तेलगाना के सभी पर्चों के कार्यकर्ता पन्न-भेदों को भूल इस काम में जुड़ जायं, तो २-४ महीने में यह काम पूरा कर सकते हैं। हमने कोई बड़ी माँग तो नहीं को है १ एक सीधी-सी बात लोगों के सामने रखी है। अक्सर एक परिवार में ५ ग्रादमी होते हैं, तो हमें छुठा भाई, दिखनारायण का प्रतिनिधि, समक्तकर ६ठा हिस्सा दे दे। इससे हिंदुस्तान में शातिमय क्रान्ति होगी। हम नहीं समक्तते कि क्रान्ति का इससे सत्ता सीदा और कोई हो सकता है। यह तब तक नहीं होगा, जब तक कि शहरों में परि वर्तन न हो। बहुत से मालिक शहरों में रहते है। इसीलिए हमने कहा कि हमें काफी दान मिला है, काफी हृदय परिवर्तन हुए है, लेकिन वह देहात में हुग्रा, शहरों में नहीं। इसलिए जरा हमारे भाई शहरों को भी ध्यान में छें। वहाँ भी काम करें, उनके हृदय में प्रवेश करें, तो एक बड़ा काम हो सकेगा।

# दोपक निराश नहीं होता

हम निराश नहीं है श्रौर न निराश होने का कोई कारण ही है। विहेक हमारा स्वभाव ही निराशा के विरुद्ध है। बाहर जितना श्रन्थकार बढता है, उतना ही हमारा उत्साह बढता है। श्रन्थकार को देख हमें खुशी होती है कि हमारा छोटा-सा दीपक भी मार्ग-दर्शन करेगा। इसलिए हम निराश नहीं हैं। किन्तु जो करने का काम है, उसका विश्लेषण हमने करके रख दिया है। इस गाँव के लोगों ने भी काफी श्रच्छा काम किया है। सम्भव है कि यह एक यात्रा का स्थान बने। हिन्दुस्तानभर के लोग यहाँ देखने को श्राये, तो उनके लायक यहाँ काम भी तो होना चाहिए।

#### गावीजी की आतमा देख रही है

महात्मा गावी की आहमा हमारी तरफ देख रही है। वह सन्तुष्ट होगी। हम नहीं जानते कि वह दुनिया के किम कोने में पड़ी है। जो मुक्त पुरुप होते हैं, उनकी ग्रातमा ईश्वर में लीन हो जाती है। इमलिए उनकी ग्रातमा ईश्वर में लीन हो गयी हो, तो भी ईश्वर ही हमारी तरफ देख रहा है। इमलिए ईश्वर के ग्रन्टर में उनकी ग्रात्मा हमारी तरफ देख रही है। ग्रगर ईश्वर में लीन न हुई हो ग्रीर वासना के कारण ग्रीर कहीं रहती हो, तो भी वह हमारी ग्रोर देख ही रही है। हम मतत महमूख कर रहे है कि ईश्वर हमारे साथ है। वह चाहता है कि भारत विश्व को शान्ति की राह दिखाने। यद्यपि खाज बुराइयाँ प्रकट हो रही हैं, फिर भी हम समकते हैं कि वह काम हो मकेगा। कई कारणों से हम जहने मै नहीं जा सके। वहाँ जाना पडेगा और काम करना होगा। साहित्य घर-घर पहुँचाना होगा । बहुत से लोग कहते हैं कि 'बाइगी हवा यहाँ ग्राने से कौन रोक पानेगा १ देशों के बीच दीवाले खड़ी नहीं हो सकती। दम उनसे कहते हैं कि हम उसे रोकना नहीं चाहते। श्राने दो, बाहर की हवा भी यहाँ श्रापे। लेकिन हम यह भी कहते है कि यहाँ की हवा बाहर जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। इम ऐमी हिम्मत रपते हैं कि भारत की हवा सारी दुनिया में कैलेगी। त्राहर से यहाँ कीन-सी हवा ग्रा रही है १ वह तो अत्वकार है। ग्रत्यकार प्रकाश पर इमला नहीं करता, बल्कि प्रकाश ही अन्वकार पर हमला करता है। प्रकाश के सामने अन्य-कार टिक नहीं सकता है।

#### भारत की जिम्मेवारी

हम हो बातें ब्यान में रखनी चाहिए: (१) मारत में नपी जाप्रति है, भारत की प्राजादी भी एक विशेष तरीके में हासिल हुई है। चाहे वह हमारा प्रयत्न ट्रूटा-फूटा क्यों न हो, फिर भी एक विशेष प्रयत्न था। ग्रीर (२) भारत में दो प्रवाहों का सगम हुया है। यहाँ ग्राहम जान का प्रवाह पहले से हैं ही ग्रीर दूमरा विज्ञान का प्रवाह भी श्राकर मिल रहा है। पश्चिम में तो एक विज्ञान का ही प्रवाह दोख रहा है, लेकिन यहाँ दोनों हैं। इसलिए हम समभते हैं कि ग्राहम-जान ग्रीर विज्ञान के योग से भारत यशस्त्री होगा।

## मन के ऊपर उठना आवश्यक

आज ये दोनों मिलकर चित्त पर इमला कर रहे हैं। विज्ञान मन को महत्व नहीं देता। वह प्रत्यच्च स्थिति (सृष्टि) को, 'ग्राव्जेक्टिव टू थ' को महत्त्व देता है। श्रात्म-ज्ञान भी मन को महत्त्व नहीं देता। वह कहता है कि मन तो विकारों से भरा है। इम उसके साची हैं—उससे ग्रालग हैं। जैसे हम इस बड़ी से अलग हैं और इसमें कोई दोप हो, तो देखकर दुरुत्त कर सकते हैं, वैसे ही हमारे मन में ग्रार कोई त्रुटि हो, तो उसे भी देखकर दुरुत्त कर सकते हैं। हम मन के वश न होना चाहिए, मन का साची बनकर बरतना चाहिए, यही ग्रात्म-ज्ञान की सिखावन है। ग्राज विज्ञान भी यही कहता है कि बाहर की वस्तु का, स्थिति का विचार करों। मानसिक भावना, कल्पना की ग्रोर मत देखों। इस तरह ग्राज विज्ञान ग्रीर ग्रात्म ज्ञान, दोनों के ही हमले मन पर हो रहे हैं। इसलिए जो मन के ऊपर उटेंगे, वे ही दुनिया को जीतेंगे।

श्राज मानिस भूमिका में रहकर काम करने के दिन लंद गये। मान-श्राप्तमान, राग-द्वेप आदि सब मन के होते हैं श्रीर उन्हीं के श्राधार पर राजनीति श्रादि का काम चलता है। पर इसके श्रागे वह चल न पायेगा। श्रव विज्ञान श्रीर आत्म-ज्ञान को देखकर ही काम करना श्रीर मन को श्र्न्य बनाना होगा। यह सब प्रक्रिया भारत में होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। श्राज यूरोप श्रीर श्रमेरिका का दिमाग थक गया है। वे खूब शस्त्रास्त्र-सभार पैदा कर जुके हैं। उससे कुछ बनता नहीं है। लेकिन उसके बिना काम कैसे चलेगा, यह भी ध्नान में नहीं श्रा रहा है। इस समय यूरोप श्रीर श्रमेरिका की बड़ी दयनीय स्थिति हुई है। हिंसा पर से उनका विश्वास उड़ गया है श्रीर श्रमी श्रहिंसा पर बैठा नहीं है। वे बहुत सोच-सोचकर थक गये है। इस वक्त को लोग श्रपने दिमाग स्थिर रखेगे, वे ही बच सकेंगे श्रीर दुनिया को भी बचायेगे।

पाश्चात्यों ने ये जो विभिन्न पार्टियाँ बनायी हैं, सारी मानसिक भूमिका पर खडी हैं। हिन्दुस्तान में हम देख रहे हैं कि उसके प्रयोग से कोई अञ्छाई नहीं है। इसलिए यह चीज जायगी और हिन्दुस्तान की अपनी चीज आयेगी। हिन्दुस्तान मे विजान ग्रीर आत्म-जान का सयोग हो रहा है, इसिटए हमारे मन में विश्वास है कि भगवान् भारत के जिर्ये दुनिया में शान्ति की स्थापना करना चाहता है। हमें स्वराज्य हासिल हो चुका है, तो अन क्या करना चाहिए ह लोग एक गीत गाया करते हैं। "विश्व-विजय करके दिखलाये, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा।" क्या हम विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं है नहीं, हम दुनिया पर राज्य चलाना नहीं चाहते, बिल्क भारत का जो विचार है, उमे फैलाना चाहते हैं। स्वराज्य का उपयोग इसिलए नहीं करना चाहिए कि वेलगाँव किस प्रान्त में रहेगा। बिल्क इस बात के लिए करना चाहिए कि हम किस तग्ह रूस ग्रीर ग्रमेरिका को मित्र बना मकते हैं। किस तरह शेरों को ग्रीर गायो को एक भरने पर पानी पिला सकते हैं। इतना बड़ा विशाल कार्य हमें करना है।

पोचमपरली ३०-१-<sup>1</sup>५६

# गलत और सही सूल्यमापन

: २० :

करीय पॉन्च साल हुए, हम एक ही चोज को दुहराते चले जा रहे है। मक्त राम-नाम लिया करते हैं, उसका जप किया करते हैं, तो उसकी उन्हें थकान नहीं श्राती। बल्कि उस जप से उनकी थकान उतरती है। वही हाल हमारा हो रहा है। यावा रोज बोलता जाता है, फिर भी उसे नया-नया म्रुफता जाता है। याना की हालत एक जीवित बृद्ध-जैसी है, जिसे नित्य-निरन्तर नव पल्लव फूटते रहते है।

#### इन्द्रधनुष की-सी प्रान्तरचना

इन दिनों में हमने एक अजीव तमाशा देखा। एक छोटी-सी नात लोगों को बडी टीख रही है और उसके लिए उनमें असन्तोष पैदा हुआ है। अगर चीजों का ठीक मान न रहा, कई मालूम नहीं हुई, तो यही परिणाम होता है कि मन और दिमाग सीमित रह जाता है। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, पर साथ ही कुछ सीमा भी होती है। उससे बाहर वह चली जान, तो उनभी कीमत भी खतम हो जाती है। यह एक उम्रल है कि 'जनता की जवान में राज्य- कारोबार चलना चाहिए।' हम नहीं समभने कि हिन्दुस्तान में कोई भी शख्स ऐमा हो, जो इस उम्रल को कवूल न करता हो। लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं कि एक भाषा के लोग निचोड़ कर एक हो प्रान्त में लाये जायं। दूसरे प्रान्त में भी उस भाषा के कुछ थोड़े लोग रह जायं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। जो लोग सीमा-प्रदेश में रहते हैं, वे अक्सर दोनों भाषाएँ जानते है, चाहे उनकी मातृ-भाषा कोई भी एक हो।

इन्द्रघनुप में इतने श्रलग-ग्रलग रग नहीं होते, जितने नक्शे पर भिन्नि भिन्न प्रदेशों में दिखाई देते हैं। बल्कि एक रग कहाँ खतम होता है श्रीर दूसरा कहाँ से निकलता है, इसका भी पता नहीं चलता। इमी तरह एक भापा के कुछ लोग दूसरे प्रान्त में श्रीर उस भापा के इस प्रान्त में हो, तो कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि बहुत फायदा हो होता है। एक भापा के प्रतिनिधि दूसरी भापा के प्रान्त में रह जाते हैं, तो सस्कारों के सम्मेलन के लिए मदद होती है। वे लोग श्रपनी भापा को महिमा दूसरी भापा में पहुँचाते हैं श्रीर वहाँ की महिमा श्रपनी भापा में लाते हैं। इस तरह दोनों भाषाएँ बिलकुल नजदीक श्रा जाती है। साधारणतः 'एक भापा के बहुत-से लोग एक प्रान्त में श्रा जायें', इससे ज्यादा श्राग्रह हम रखते हैं, तो उस चीज की कीमत घटाते हैं। फिर भापा का विकास करने का मौका नहीं मिलता। अड़ोस-पड़ोस की भापाश्रों का एक-दूसरे पर श्रसर होता है, तो लाभ ही होता है। श्रतः यह जरुरी नहीं कि एक-दूसरे पर श्रसर होता है, तो लाभ ही होता है। हमारी भापाएँ इतनी विकसित है कि इस प्रकार का डर रखने की कोई जरुरत नहीं।

लोग समभते हैं कि हिन्दुस्तान में हर भाषावाले अपनी अलग जमात बना चैठेंगे, अपना अलग चूल्हा पक्षयेगे, दूसरे के हाथ का न खायेगे, दूसरे को न छु एँगे, दूसरी जातिवालों के साथ शादियाँ न करेंगे, तो लोग समभते हैं कि हम सुरिच्चत रहेगे। लेकिन इसमें हम बहुत खोते हैं। अगर हम अपनी हवा का एक असु भी बाहर न जाय, इसकी कोशिश करे, तो बाहर की अनन्त हवा से हम महरूम रह जायेगे। मैने "महरूम" और "मरहूम" शब्द के उच्चारण में कुछ गड़बड़ की। लेकिन वह ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर असर करने से डरते हैं, तो वास्तव में मरते हें। हम तो समक्त नहीं पाते कि आखिर भाषा के लिए यह सारा कोलाहल क्यों मच गहा है। किमान भी इस चीज को नहीं समक्त सकता। क्योंकि उसका खेत तो अपनी जगह नहीं छोडता, चाहें उसकी गिनती इस प्रान्त में हो या उस प्रान्त में। यह कोई छुड़ि मानी का लच्या नहीं है कि हिन्दुस्तान के खुनियादी सवालों का महत्त्व भी टेक जाने तक हम दूसरे सवालों को महत्त्व दें। इसलिए इन सब सवालों की उपेका कर राम-नाम की रटन ही जारी रखी है।

#### भारत की असलियत जनता

खोग हमसे पूछते ही नहीं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। वे जानना ही नहीं चाहते कि यह किस खास प्रान्त का मनुष्य है। ग्रागर हम भाषा के जिरेये ग्रापना हृदय बन्द कर दे, तो प्रांखिल भारतीय सेवक्त ग्रारीय प्रांखिल भारतीय नेतृत्व ही मिट जायगा, भले ही ग्राखिल भारतीय प्रमुत्व (सरकार) रहे। इन दिनो चर्चा चल रही है, 'विशाल ग्रान्य प्रमुत्व' वने या 'तेलगाना प्रमुत्व' वने। इसमे हम कोई दिलचस्पी नहीं। हमे तो दिलचस्पी इसीम है कि यह 'प्रमुत्वमु' ही मिटे ग्रीर 'सेवक्त्वमु' रहे। एक मभा मे हमने विनोद मे कहा था कि 'वल्लारी की गिनती कहाँ करनी चाहिए, यह ग्रापके सामने एक वड़ी समस्या है, तो दोनों प्रान्तो के प्रधान-मन्त्रियों की कुश्ती होने दो। उसमें जो हारे, उसना प्रान्त हार जायगा। पहले हमारे पूर्वंज ऐसा ही करते थे। भीम ग्रीर जरासव की कुश्ती हुई और उसमें जो जीता, उसका देश जीता। उसमें किसीनो कोई तक्लीफ नहीं हुई, बिल्क लोगों को तो कुश्ती देखने का मजा ग्राया।'

किन्तु इन दिनों जो लोग ये सार्रा बातें उठाते हैं, वे तो घर मे बैठते हैं और टगाफसाट करनेवाले गरीब होते हैं, जिनके जिरिये काम किया जाता है। बम्बई में टगा होने पर अवश्य ही हमें दु ख बहुत हुआ, फिर भी कोई आञ्चर्य नहीं हुआ। कारण वहाँ किसी भी निमित्त से टगा करना हो, तो कर सकते हैं। जिन शहर में भू लाख लोग 'फुटपाय' (पटिरयों) पर जिन्डगी विताते हों, वहाँ टगा करना होई कठिन नहीं।

ये सारी वाते शहरों मे होती हैं। वहाँ महायुद्ध की बुरी हवा का ग्रसर हुग्रा है। इसलिए हमे गाँववालों को समकाना चाहिए कि इन शहरी कगड़ों से ग्रापका कोई ताल्लुक नहीं है। इन सबका जवाब देनेवाले अगर कोई है, तो वे हैं देहातवाले। खबरें बनती हैं देहातों में, लेकिन ग्रखवारों में छुपती है, शहरों की ही खबरें। गेहूँ ग्रोर चावल देहात में बनता है, जो देश की बड़ी भारी घटना है। लेकिन उसकी खबर ग्रखवार में नहीं ग्राती। यह नहीं होता कि फलाने गाँव में सुदर खेत बना है, तो उसको फोटो ट्यांची जाय ग्रोर बड़े-से बड़े टाइप में उसकी खबर छापी जाय। जब यह होगा, तभी भारत की असलियत प्रकट होगी। ग्राज भारत में कोई पुरुपार्थ ही नजर नहीं ग्राता। किसी भी श्रखवार के पहले पन्ने पर दूसरे देशों की ही खबरें ग्राती हैं, भारन की नहीं, क्योंकि हम महन्दम ही नहीं करते कि हम ग्रपने देश में कोई पुरुपार्थ कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि हम दुनिया की रावरों के प्रति उटासीन रहे, या शहरों की वार्ता में ग्रहिमयत नहीं होती, पर यह कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ग्रसिलयत है, यहाँ की जनता।

## कुल देश 'राजद्रोही'

हिन्दुस्तान की सारी दौलत और ताकत देहात में है। इन्हीं देहातो ने हिन्दुस्तान को बचाया है। कई राज्य आये और गये, पर किसान अपना काम करते ही रहे। दुनिया में कई राजा हो गये। आज उन सबकी नामावली स्कूल के बच्चों को कठ कराते हैं, लेकिन देहात के लोग उसे जानते तक नहीं। आप उन्हें अज्ञानी और मूर्ख कहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि ये राजा तो मर चुके, अब उनकी याद क्यों रखी जाय ! हिन्दुस्तान की जनता से पूछा जाय कि ल कौन राजा हुए ! तो वह आज तक सिवा राजा राम के और किसी राजा का नाम नहीं जानती। बीच में अप्रेजों के जमाने में 'राजद्रोह' के मामले चलाये गये। उस समय हमने कहा था कि हिन्दुस्तान में कौन राजद्रोही नहीं है । यहाँ के कुल लोग राजद्रोही है, क्योंकि वे सिवा राजा राम के दूसरे किसी राजा को मानते ही नहीं। वे राजा को प्रजा का सेवक मानते हैं। राजा रामचन्द्र ने

प्रजा के लिए सीता का त्याग किया था, क्योंकि वे ग्रपने की प्रजा का मेवक समभते थे।

हिन्दुस्तान की जनता नटी के समान बहती है। हमने देखा कि पचासों साम्राज्य ग्राये और गये, लेकिन हमारा जीवन चलता ही रहा। उस जीवन पर जिन चीजों का ग्रसर है, उन्हें किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। किमी भी सरकारी कान्न से नमाज नहीं पढ़ा जाता और न प्रार्थना ही होती है। किसी भी सरकारी कान्न से विवाह-विधि नहीं होती ग्रीर न लोग उत्पाटन करते हैं। किभी भी सरकारी कान्न से लोग जन्म नहीं पाते ग्रीर न किसी सरकारी कान्न से लोग मरते ही हैं। तो फिर सरकारी कान्न कहाँ आता ग्रीर करता क्या है मान लीजिये कि कुछ समय के लिए हम सरकार ग्रीर उसके कान्न को रुखमत दे दे, तो कीन-सी किटनाई पैदा होगी वितों में काम करनेवाले तो काम उरते ही रहेगे। भूख लगती है, तो किमी कान्न से नहीं लगती, इसलिए भूख लगने पर मनुष्य काम करेगा ही। जिन्हों श्रीर जन्म पानेवाले विना इजाजत के जन्म पाते ही हैं। ब्यापार करनेवाले इधर-से उधर माल ले जाकर ब्यापार करेंगे ही। सिर्फ ''ग्रब्यापारेषु ब्यापार'' नहीं होगा।

#### ष्ट्राव्यवस्था के सर्जक व्यवस्थापक

हमारी वेजवाड़ा की सभा में हजारों श्रोताओं ने ५ मिनट तक मीन रखा और श्रत्यत शांति से व्याख्यान सुना। लेकिन उस सभा में कोई व्यवस्थापक नहीं था। चद लोगों को श्राश्चर्य लगा कि वावा की सभा में इतनी शांति केने रहती है, उसका क्या जादू है। हमने कहा 'जादू यही है कि वहाँ व्यवस्थापक नहीं थे। फिर श्रव्यवस्था कैसे हो है दुनियाभर की ग्रव्यवस्था इन्हीं व्यवस्थापक के कारण होती है। पुरोहित मिट जाय, तो वर्म खतम न होगा। वे तो श्रधम बढाते हैं, इनलिए उनके श्रमाव में धर्म बढेगा ही। पुलिम न रहेगी, तो क्या शराव बढेगी श्रोर शांति न रहेगी श्रायत बढती है। वकील न रहेगे, तो क्या दुनिया

ज्यादा भूठ बोलेगी १ बल्कि यही दीखता है कि वकील ही लोगो को भूठ बोलना सिखाते है। वकीलो की वकालत खतम हो जायगी, तो क्या भगड़े बहेगे १ इन दिनों कुछ लोग कहते है कि पुराना नीति-शास्त्र टिकयान्सी है, जो कहता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नया नीतिशास्त्र कहता है कि मनुष्य को कुछ जगहो पर सत्य बोलना चाहिए और कुछ जगहो पर श्रसत्य। किर वे कहते हैं कि राजनीति, वकालत श्रीर व्यापार में श्रसत्य बोलना पड़ेगा। ये ही सारी दुनिया के व्यवस्थापक है, जिनके कारण सत्य में श्रपवाद निकालने पड़ते हैं। पर कोई यह नहीं कहता कि खेती में श्रसत्य बोलना पड़ता है। इसीलिए हम इन व्यवस्थापको से कहते हैं कि श्राप खेती में लग जायंगे, तो दुनिया में सत्य बढ़ेगा।

#### जब वकालत मिटेगी

भू-दान-यज्ञ को हम तभी यशस्त्री समर्भेंगे, जब वकीलो की वकालत मिटेगी । यह होना चाहिए कि देहात के लोग भगड़ा ही नहीं करते । श्रीर श्रगर कहीं भगड़ा हुशा भी, तो वे गाँव में ही फैसला कर लेते हैं, शहर की श्रदालतो में नहीं जाते । किर वकील वावा के पास श्राकर कहेंगे कि 'श्रापने सारी दुनिया का भला किया, लेकिन हमारा तो अकल्याण ही कर दिया । हमारा घन्धा मिट गया ।' तो, हम उनसे कहेंगे : 'श्रापके लिए हमारे मन में दया है । भूमिहीन के नाते हम श्रापको ५ एकड़ जमीन देने के लिए राजी हैं, वशर्ते कि श्राप काश्त करने के लिए राजी हों । जब हमारी तरफ से वकीलो में जमीन बंटेगी, तभी हम समभेंगे कि भू-दान यज को सफलता हासिल हुई । यह सब हमें करना है ।

हम जब विहार में दरमगा श्रादि स्थानों में घूम रहे थे, तब वहाँ के वकीलों ने हमें सुनाया कि हम बेकार वन रहे हैं, क्योंकि भूदान-यज के कारण लोगों में विश्वास हो गया है कि हमें जमीन मिलेगी। श्रव जमीन की कीमत आधी गिर गयी है श्रीर परिणाम यह हो रहा है कि हमारे पास बहुत थोड़े लोग भगड़े लेकर श्राते हैं। यह तो सालभर पहले की बात है। लेकिन बीच के काल में वकीलों को यश मिला, क्योंकि सरकार ने कानून बनाने की धमकी दी, याने कानून बनावेंगे ऐसा कहा। तो, लोगों को लगा कि न मालूम क्या कानून बनने जा रहा है। इसिलाए उन्होंने किसानों को वेदखल करना शुरू किया। तब से पुनः वकीलों की वरक्कत है। यहाँ पर हम वकीलों के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे है। हम जानते हे कि स्वराज्य के श्रान्डोलनों में वकीलों का भी उत्तम-से-उत्तम हिस्सा रहा है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में एक वडी वेकार जमात है, जिसके हाथ में सारा इन्तजाम है श्रीर दुनिया में क्लह जेडा करना ही उनका बवा है। हम इन सबका उत्तर जन-शक्ति से ही है सकते है।

#### जनता स्वरिच्चत वने

भ्दान-यज्ञ से जमीन का बॅटबारा होगा, यह इसका कम-से कम लाभ है। इससे वड़ी चीज तो यह बनेगी कि जनता छपनो ताकत महस्म करेगी। छाज जनता को हर बात म सरकार की तरक ताकने की जो आटत लगी हे, उससे वह मुक्त होगी छौर उसे विश्वास छायेगा कि वह भी कुछ कर सकती है। हिन्दुस्तान जाम्रत होगा, तब सत्ता विकेन्द्रित होगी छौर बड़े लोगों की वह शक्ति खतम होगी, जिसके जरिये वे दुनिया को छाग लगा सकते हैं। दुनिया का मला-बुरा करने की ताकन चट लोगों के हाथों म देने मे बड़ा खतग है। यह तो पुराने राजाओं के जैसी हालत हो गयी। छाकबर राजा था, तो लोग सुदी थे, उसका लोक-कल्याएकारी राज्य (वेल-फेयर स्टेट) था। और छौरगंजेब छा गया, तो लोग दुःखी हुए। आज भी मुख्यमत्री छाच्छा रहा, तो कारोबार टीक चलता है। हम कबूल करते हैं कि छाज की हालत मे एकदम से यह स्थित बदलना सम्भव नहीं। फिर भी हमे शीब-से शीब वह परिस्थित लानी चाहिए, जिसमे जनता सुरिच्त नहीं, स्वरिच्त बने।

# भूदान से शासन-विसर्जन की राह खुली

भूमिवान् लोग भूमिहीनों को जमीन देने का काम उठा ले, तो सरकार का एक काम चीण होगा। श्राजकल बहुत-से विचारक सोचते हें कि सरकार की शक्ति चीण होनी चाहिए, लेकिन किसीको राह नहीं दीख रही है। हम समभते हैं कि भू-दान-यज के जिर्पे यह राह खुल गयी है। जन लोग इक्टा होकर जमीन का मसला स्वय हल कर लेंगे, तो सरकार का उतना काम लोगो के

हाथ में आ जायगा। सरकार को भी उससे खुशी होगी, अगर वह अहिंसा पर चलना चाहती हो। जनता रच्य है और सरकार रच्यक, यह परिस्थिति मिटनी चाहिए। जनता अपना रच्या खुद करे। सरकार सिर्फ विभिन्न प्रातो का स्योजन करे, परदेश के साथ सबस रखे, बाकी कुल कार्य जनता ही करे। वैसे आज भी साठ-सचर फीसदी कार्य जनता ही करती है। किन्तु भू-दान-यज के जरिये सरकार की शक्ति चीण होने में मदद मिलेगी।

लोग हमसे पूछते हैं कि 'बाबा, यह काम कब पूरा होगा छौर कब छाप मुकाम पर पहुँचेंगे ?' हम कहते हैं कि हमने यहाँ से दिल्ली तक एक रास्ता बना दिया है, लेकिन छाप उस पर चलेंगे ही नहीं, तो कैसे पहुँचेंगे ? हम तो मानते हैं कि जैसे कुल हिंदुस्तान में एक निश्चित दिन में होली या दीवाली होती है, वैसे ही हिंदुस्तान के कुल देहातों में एक दिन तय कर जमीन का वॅटवारा हो सकता है। लेकिन जैसे होली छौर दीवाली हरएक के पास पहुँची है छौर हरएक के मन में उसके लिए प्रेम है, वैसे ही इसके लिए भी होना चाहिए। उतना हम करेंगे, तो सब गाँवों में एक ही दिन में जमीन का वॅटवारा हो जायगा।

## अघे घृतराष्ट्र

इस विशाल दृष्टि से आप भू दान की तरफ देखिये, तो फिर श्रापके ध्यान में श्रायेगा कि बाबा क्यों भू सालों से वही चीज दुहरा रहा है। फिर भी उसे थकान नहीं श्राती, बिलक रामनाम के जप के समान उसका उत्साह बढता ही जाता है। फिर श्राप भी रामनाम लेना शुरू करेंगे श्रीर गाँव गाँव जाकर जमीन हासिल करेंगे। बच्चा-बच्चा भू-दान की बात करेगा श्रीर श्रपने माँ वाप से जमीन लायेगा। नये जमाने का काम नये लोगों से होता है। कभी-कभी नयो चीज को पुरानों में से अच्छे लोग भी नहीं पहचानते। परशुराम भी नारायण का ही श्रवतार था और राम भी। लेकिन परशुराम ने राम को नहीं पहचाना श्रीर उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। फिर जब उसने राम का प्रताप देखा, तो भुक्त गया। इसी तरह बाप जब बच्चो का प्रताप देखोंगे, तब भुक्त जायेंगे। इसीलिए विश्वामित्र ने दशरथ से कहा था कि मुक्ते यश-रचा के लिए न तेरी जलरत है, न तेरी सेना की।

मुभे तो राम श्रीर लद्मण, दो लड़के ही चाहिए । यत्र की रत्ना तुभसे नहीं, इन लड़कीं से ही होगी । तू तो स्टेटस को ( Status quo ) रखेगा ।

ये जो वृतराष्ट्र होते हैं—राष्ट्र का धारण करनेवाले, वे अवे होते हैं। उनका एक दायग होता है, उसीमें वे सोचते हैं। वे कहते हैं कि जमीन का वॅटवारा होगा, तो जमीन सबके लिए पूरी नहीं मिलेगी और हिंदुस्तान में अणाति पैदा होगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 'बाबा बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। लोग जाग जायँगे और फिर उन्हें जमीन न मिलेगी, तो असतीय पैदा होगा। आज जो सतोषमूलक राज्य चल रहा है, वह न रहेगा। हम इस आनेप की कबूल करते हैं। हम जरूर असतीय पैदा करना चाहते हैं। त्यास भगवान ने लिखा है: 'असतोप श्रियो मूलम् ।' असतोप पैदा करने का काम दशर्य में नहीं बनता। उस काम के लिए राम और लद्मण चाहिए। इसलिए बच्चों पर राम का काम करने की जिम्मेवारी है। हमारा अनुभव है कि बच्चों को जमात एक आवाज में कहती है कि सबको जमीन मिलनी चाहिए।

सहनगर ध-२-'५६

# सद्गुणों का समाजीकरण

श्राज गाघीजी का श्राद्ध-दिन है। उनके प्रयाण को ग्राठ साल हो गये। जब हम महापुरुपो और पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो सोचते है कि उन्होंने हमारे लिए जो काम रखा, उसे हम कैसे पूरा करें श्रीर उन्होंने जो विचार दिया, उसे ग्राग कैसे बढायें १ यह काम हम श्रद्धा से करते हैं, इसीलिए उसे "श्राद्ध" कहते हैं। श्रद्धा याने पूर्वजों को जो ग्रन्छा या लेने लायक हिस्सा होता है, उसे हम मजबूत पकड़ रखें।

# श्राद्ध याने श्रद्धापूर्वक चिन्तन

कुछ लोगो का खयाल है कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ विवेक नहीं होता । लेकिन हमारे ऋषियो ने इससे बिलकुल ऊँची बात बतायी है । स्मृति में छोटे बालक निवकता का जिक है कि "श्रद्धा आविवेश सोऽमन्यत ।"—उसमें श्रद्धा का प्रवेश हुन्ना, तो उसने सोचना शुरू किया । इससे स्पष्ट है कि श्रद्धा से मनुष्य को चिन्तन करने की प्रेरणा मिलती है । श्राद्ध में श्रद्धापूर्वक चिन्तन होना चाहिए । हमारी सस्कृति श्रीर सम्यता में कुछ अच्छी चीजे भी चली श्रायो हैं श्रीर कुछ खराब चीजे भी, जिन्हें 'सस्कृति' नाम देना भी गलत है । उन्हें सस्कृति श्रीर विकृति का मिश्रण ही समक्तना चाहिए । हमें दोप या बुरी बाते छोड़नी होती श्रीर श्रच्छी बातों या गुणो का ही स्मरण करना होता है । वोप शरीर के साथ होते हैं श्रीर गुण श्रात्मा के साथ । जब शरीर मर जाता है, तो उसके साथ उसके दोप भी खतम होते है । श्रात्मा कायम रहता है, इसिलए गुण भी कायम रहते है । श्रातः श्राद्ध के दिन हमारा कर्तव्य है कि श्रपने पूर्वजो से हमें जो सद्विचार मिले हो, उनका चिन्तन करे श्रीर उन्हें श्रागे बढाये ।

#### समाज-जीवन में पैठी भावनाएँ

महात्मा गांधी एक सत्पुरुष थे, यह सारी दुनिया मानती है। लेकिन सत्पुरुष होने के ऋलावा वे एक नव-विचार-प्रवर्तक भी थे। याने उन्होंने एक नया जीवन विचार दिया । ऐसा नव-विचार सभी सत्पुरिंगों के जिरिये प्रकट नहीं होता । जो सत्पुरुप एक विशेष पिरिस्थित में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के मन में यह नव-विचार प्रकट होता है । सब सत्पुरुपों का हृदय एकरूप होता है, लेकिन हरएक की बुद्धि श्रौर प्रतिभा श्रलग श्रलग होती है । जिसकी प्रतिभा की जिस समय श्रत्यन्त श्रावश्यकता होती है, वे 'युग प्रवर्तक' हो जाते हैं । महात्मा गाधी ऐसे ही युग-प्रवर्तक सत्पुरुप थे । इसीलिए उन्होंने हमें जो नव विचार दिये हैं, उन्हें हम अच्छी तरह समक्त ले । कुछ तो ऐसी बाते होती हे, जो श्रव्छी होती श्रौर कितनो ही द्वारा दुहराई जाती हैं । वे बाते हमारे जीवन में किसी न-किसी तरह से श्रा ही जाती हैं, लेकिन लोग पहचानते नहीं ।

मान लीजिये, हमने सुना कि ग्राज किसीका खून हुआ, तो क्यो हुग्रा १ वह सुने विना हमे बुरा लगेगा। वह क्यों हुग्रा १ क्या हेतु था १ हेतु ठीक था या वे-ठीक १ ग्राटि पीछे से सुनते हैं। लेकिन खून हुआ, इतना सुनना ही बुरा लगता है। याने मानव के जिरेये मानव की हत्या होना विलक्षल गलत है, यह भावना मनुष्य के हृदय में स्थिर है। ग्रानेक सत्पुरुपो ने यह निष्ठा हम लोगों में निर्माण की है। याने यह विचार ही नहीं रहा, बिक इन्द्रिय, मन और बुद्धि में भी पैठ गया। इसीको भावना कहते हैं। शराव पीना विलक्षल गलत है, यह भावना हिन्दुस्तान में है। खून याने महापातक है, यह भावना मी हट है। व्यभिचार कभी ग्राच्छा हो सकता है, यह खयाल भी हिन्दुस्तानी लोग न कर सके। इस तरह से कुछ भावनाएँ समाज में स्थिर हो गयी हैं, यह पूर्वजो ग्रोर सत्पुरुपो की हम पर कृपा है। इसके ग्रालावा कुछ नये विचार होते हैं, जिनकी खास समय में आवश्यकता होती है। ग्रीर वे पैदा होते हैं, तो वे युग-प्रवर्तक हो जाते हैं।

# सख्य-भक्ति का युग

पुराने समय में मालिकयत का वॅटवारा हुआ था। कुछ लोग मालिक थे, तो कुछ लोग सेवक। उस समय दास्य-भक्ति का प्रचार हुग्रा। याने स्वामी प्रेम पूर्वक ग्रापने सेवको का पोपण करें ग्रौर सेवक ग्रापने स्वामी की प्रेमपूर्वक सेवा करे, यही उन लोगों की निष्ठा गिनी जाती थी। समाज भी ग्रच्छा चलता था श्रीर उसे कोई ग्रसंतोष भी नहीं था। उत्तम स्वामी ग्रीर उत्तम सेवक का ग्रादर्श समाज के सामने रखा जाता था। इस तरह समाज में स्वामित्व और सेवक का वंटवारा हो गया था। उसमें कोई दोप था, ऐसा मैं नहीं कहता। जिस समय में वह हुन्ना, उस समय वह दोप नहीं होगा। लेकिन ग्राज वह चीज नहीं रह सकती। ग्राज समाज कुछ ऊपर उठ गया है। मैंने कई बार कहा है कि ग्राज के समाज को 'दास्य-मिक्त' के बदले 'सख्य-मिक्त' की ग्रावश्यकता है। याने स्वामित्व-सेवकत्व भाव ग्रच्छे ग्रर्थ में भी ग्राज समाज को रुचिकर नहीं होगा। जितना सख्य-मिक्त का भाव ग्राधिक होगा, उतना ही आज के समाज को वह उपयोगी होगा।

जब ऐसी आवश्यकता पैदा होती है, तब गुर्णों के विषय में भी एक नया सबक समाज के सामने आता है। पहले गुर्णों का भी बॅटबारा हुआ था। ब्राह्मण में शान्ति, च्रिय में तेज और शौर्य, वैश्य में दच्चता और श्र्रह में नम्नता और सेवा-वृत्ति जरूर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। किन्तु इस समय का समाज सोचता है कि यह कैसा विचित्र बॅटवारा है। क्या नम्नता और सेवा की ब्राह्मण को जरूरत नहीं है क्या शान्ति के बिना श्र्रह का चलेगा है क्या ब्राह्मण डरपोंक होगा, तो चलेगा है श्रीर च्रिय सेवा से इनकार करे, तो ठीक होगा ह इस तरह सोचने पर ध्यान में आता है कि गुर्णों का यह बॅटवारा गलत है। इसके मानी यह नहीं कि कुछ लोगों में कुछ गुर्ण नहीं होते और दूसरों में दूसरें गुर्ण नहीं होते। किन्तु हम यही कहना चाहते हैं कि मानव का तब तक पूर्ण विकास नहीं होगा, जब तक गुर्णों की व्यवस्था रहेगी और कुछ गुर्ण कुछ वर्ग के लिए विभाजित रहेगे।

## गुणो का विभाजन गलत

कुछ लोग सममते ये कि पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा साबु-सन्यासी के लिए ही है। व्यवहार में पूर्ण सत्य नहीं चल सकता, मिश्र सत्य ही चलेगा। और यदि ग्रहिसा भी चलेगी, तो मिश्र ग्रहिसा चलेगी। याने सन्यासी के गुणोसे दूसरों को नुकसान और दूसरे के गुणों से सन्यासी की हानि होगी, ऐसा माना जाता था। हरएक का धर्म ग्रालग-ग्रालग माना जाता था। सन्यामी का धर्म था कि उस पर कोई प्रहार करे, तो भी ज्ञमा देनी चाहिए। ग्रहम्थ का वर्म था कि कोई प्रहार करे, तो वरावर का जवान दे। ग्रागर ग्रहस्य वैसा नहीं करता, तो स्वधर्म- हानि होती है और सन्यासी ज्ञमा नहीं करता, तो उसकी भी स्ववर्म हानि होती है। इस तरह गुगो में भी पूँजीवाद ग्रा गया था। ग्राज की हालत में हम इस तरह गुगो का विभाजन नहीं चाहते है।

### सद्गुणो की सामाजिक उपयोगिता

युग बदल गया ग्रौर उसके निमित्त महातमा गावी वने । उन्होंने समकाया कि सत्य, ग्रहिंसा, प्रेम ग्राटि गुरा जितने मन्यासी को लागृ होते हैं, उतने ही गृहस्यो और सबको भी लागू होते हे और भिन्ना पर अवलम्पित रहना नोई वर्म हो ही नहीं सकता। भिक्ता का ऋर्य है, ऋपनी सारी मेना समाज को ऋर्पण करना श्रीर समाज जो कुछ भी दे, वह खुशी से छे लेना । यह गुण ग्रहम्थ को भी लागू होते हैं । ब्राधुनिक भाषा में कहा नाय, तो गांधीनी ने समक्ता कि सद्गुरण सामा-जिक उपयोगिता के लिए होते हैं। उसके परिणामस्वरूप कुल जीवन दृष्टि वदल जाती है। इस युग मे अगर कोई स्वामी अच्छी तरह सेनक का पालन करे और उसे उत्तम खाना पीना दे, तो भी हमारा समाधान नहीं होगा। हम कहते हैं कि उसे पाना-पीना तो अच्छा मिल गया, लेकिन उसका पूर्ण विकास कहाँ हुआ १ वैसे ही यह स्वामी केवल स्वामित्व भाव से, दया-बुद्धि से सेवक का पालन-पोपण करता है, तो उससे कुछ गुणो का विकाम होगा, लेक्नि उसका पूर्ण विकास देसे दोगा ? इसीलिए स्वामी जब तक स्वामी ग्रीर सेवक नहीं बनता ग्रीर सेवक जब तक सेवक और स्वामी नहीं वनता, तब तक दोनो का पूर्ण विकास नहीं होगा। भर्ता पनी का उत्तम पालन-पोपण करता है और भार्या पति की आजाकारिणों है, तो दोना के कर्तव्य दोनों ने पूरे किये और दोनों को परीचा में १०० मार्क मिले, ऐसा हम नहीं कहेंगे। यही कहेंगे कि इतना करने पर दोनों को ५०५० मार्क मिले। श्रगर वे २०० मार्फ चाहते हों, तो पित को पत्नी बनना होगा और पत्नी को पति । याने स्त्री को स्त्री ग्रीर पुरुप, दोनों बनना होगा ग्रीर पुरुप को भी स्त्री श्रीर पुरुष, दोनो । तभी उन्हे १०० मार्क मिलेंगे ।

# ऋपियो का बीजरूप दर्शन, फलरूप नहीं

यह त्रिलकुल ही नयी दृष्टि है। विन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस दृष्टि के अनुकूल कोई भी वचन प्राचीन यन्थों में नहीं मिलते। क्यों कि जो अन्तर्मुख ऋपि होते हैं, जिनको दर्शन होता है, उन्हें ऐसे शब्दों में ज्ञान मिलता है, जिससे यह नया-नया ग्रर्थ निकल सकता है। ऋषियो को फलरूप नहीं, बीजरूप दर्शन होता है। ग्रीर बीज मे क्या-क्या नहीं रहता ? बीज का जहाँ विकास होता है, वहाँ हरी-भरी पत्ती, काष्ठाश श्रीर मीठे-मीठे फल पैटा होते है। वह फल, पत्ती, काष्ठाश त्र्यादि सारा-का-सारा बीज मे रहता है। वाहर से खाली देखने से यह माल्रम नहीं देता। स्राम की गुठली देखने से यह पता नहीं चलता कि इसमे से लाखों मीठे श्राम पैदा हो सकते हैं। उस फल की जो मिठास है, उसका उस लकडी के साथ क्या ताल्लुक है ? अगर किसीको खाने के लिए आम के फल के बदले श्राम की लकड़ी दी जाय, तो क्या होगा १ दोनो एक ही वश के श्रीर एक ही बीज में से पैदा होते हैं। फिर भी दोनों में विविध प्रकार का त्राविभीव होता है। तो, जिसे प्रतिभाशाली योगसमाधि से दर्शन होता था, वह बीजरूप दर्शन था । फिर उस बीज से नया-नया स्त्राविष्कार होता रहेगा। हमारे जैसे लोग विकास को भी देखते हैं श्रीर बीज का भी ज्ञान रखते है। उन्हे उस बीज मे भी विकास का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए गुणो की मालकियत नहीं हो सकती। गुण भी सर्वसामान्य सबके है, ऐसे वचन स्मृतियो से मिल जायँगे। श्रीर श्रगर मिल जाय, तो मेरे जैसा मनुष्य उनका उपयोग किये बिना नहीं रहेगा। क्योंकि हम तो जितने शास्त्र उपलब्ध है, सभी से सिज्जित होना चाहते है। फिर भी कहना पडेगा कि गुणो का सामाजिक मूल्य है श्रीर उनका वॅटवारा नहीं होना चाहिए।

यह जो विचार प्रत्यक्ष प्रकट हुन्ना, वह बिलकुल री नया विचार है। इसके परिणामस्वरूप पुरानी समाज-रचना भी, जो ग्रन्छी-से-ग्रन्छी थी, हमें बिलकुल पसन्द नहीं। वह पुराना चातुर्वेण्यें उस जमाने में उत्तम होगा, लेकिन ग्राज के जमाने को बिलकुल अनुकूल नहीं है। हर वर्ण में चारो वर्ण होने चाहिए, ऐसा अपना विचार हम न्नागे बढ़ा सकते है। श्रीकृष्ण च्निय थे, तो भी गीता का

उपनेश देने का ब्राह्मण का काम उन्होंने क्यों किया ? अर्जुन को शका पैदा हुई, तो उन्होंने उसे ब्राह्मण के पास क्यों नहीं भेज दिया ? लेकिन खुट उन्होंने ब्राह्मण का काम किया। फिर भी उनके द्वारा चातुर्वर्ण्य को कुछ भी हानि न हुई, बिल्क वे चातुर्वर्ण्य के सस्थापक और पोपक कहलाये गये। जन उन्होंने गोवर में हाथ डाला और श्रूढ़ों का काम किया, तो क्या चित्रय-धर्म को हानि हुई ? अद्ध-समाप्ति के बाद रोज शाम को जन अर्जुन सध्या करने जाता, तो कृष्ण घोडे वोने के लिए जाते। वे दोनों ही चित्रय थे और सन्या की उपासना करना दोनों का धर्म था। तो क्या कृष्ण भगवान ने वर्ण-वर्म का विचार छोड़ दिया ? सागश, इसमें हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि हरएक वर्ण में चारों वर्ण के गुण होने चाहिए। और इस तरह के बचन शास्त्र-अन्थों में निकलते भी हैं। फिर भी हमें कहना पडता है कि यह नया विचार है, पुराना विचार नहीं। थाने, इसका बीजकद दर्णन था, लेकिन स्पष्ट फलकद दर्शन नहीं।

#### नया विचार घुमाता है

जब ऐसे नये विचार का दर्गन होता है, तो वह मनुष्य को युमाता है। हम सोचते है कि हम शरीर से बहुत ही कमजोर ग्रोर घ्मने के विलकुल काविल नहीं हैं। हमारा मन भी इतना निवृत्ति-परायण है कि एक जगह व्यान करने कैठ जायॅ, तो हमें बड़ा ग्रानन्द ग्राता है। ग्रीर इसीलिए ग्राप लोगों के सिर पर मीन लाद ग्रपना मीन ग्रुरू करते हैं। याने किसी-न-किसी तरह हम ग्रपनों चिच की बात करवा लेते हैं। लेकिन वह मानिक किच छोड़ ग्रीर शारीरिक प्रतिकृत्तता होते हुए भी हमें कीन ग्रुपाता है स्पष्ट है कि यह नया विचार जो पेदा हुग्रा है, वही ग्रुपाता रहता है। जब नया विचार निर्माण हुग्रा, तो ईसामनीह के शिष्य वैठ न तके। जब नया विचार पैदा हुग्रा, तो महावीर स्वामी के साथी भी बैठ नहीं सके। पचार्सी मिमालें हम दे सकते हैं। शकराचार्य ने एक नया विचार दिया, यह कल्पना गलत है। यह ग्रुपार नमा विचार था, तो वे खुद घूमते नहीं। लेकिन उनके ग्रुक ने नया विचार पैदा किया था, इसी कारण उन्हें घृमना पड़ा।

नये विचार चिंतन में से पैदा होते हैं श्रीर फिर वे लोगों को बैठने नहीं देते। वे बुमाते है श्रीर पेरणा देते हैं। ऐसी परित्रज्या की प्रेरणा हिन्दुस्तान में कई प्रसगों में हुई है। हमारा विश्वास है कि यही प्रेरणा श्राज हिन्दुस्तान के उत्तम सेवकों को बुमा रही है। इसीलिए जरूरी नहीं कि यह साग विचार पूरी तरह समका जाय। जो समकेगा, सो तो समकेगा। छेकिन जो नहीं समकेगा, वह भी श्राचरण में लायेगा।

भू-दान के कार्यकर्ता कमजोर होते हुए भी थकान महस्स नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी आयु में चृद्धि ही होती है। आखिर भृ-दान के काम में क्या-म्या खाने को मिलता है कि आयु बढती है। मक्खन खाने से आयु बढती है, यह तो सुना था। लेकिन जगल में घूमने से आयु बढती है, यह कभी नहीं सुना। किन्तु विचार में एक अजीव शक्ति है, जो आयु बढाती है। इसीलिए गीता में कहा है कि "अनिकेतः स्थिरमित " बुद्धि स्थिर हुई है, लेकिन घर नहीं है।

#### मालकियत मिटाने का मीठा विचार

गाधीजी के जाने के बाद हमे एक नया विचार मिला। हम उसे "गाधी-विचार" के नाम से नहीं पहचानते। वह विचार भारतीय सरकृति का ही विचार है। एक निमित्तमात्र से महात्मा पैदा हो गये, तो उनके मुँह से यह बात निक्ली। लेक्निन जब तक यह गाधी-विचार रहेगा, तब तक वह हमारे जीवन मे न आयेगा। फिर हमें प्रेरणा न मिलेगी। इसलिए हमें यही समक्तना होगा कि यह हमारी भारतीय सम्यता का, हमारे जमाने का श्रोर हमारा खुद का विचार है। इसीलिए हम यह मालकियत मिटाने की बात बोल रहे हैं।

श्राखिर इसे बोलने की हमारी क्या हैसियत है १ श्राज सारी दुनिया में माल-क्यित है। किसो भी देश में मालकियत नहीं मिटी। लोग पूछेंगे कि कितने दिनों में मालकियत मिटेगी १ तो हम हिम्मत के साथ कहते हैं कि वह मिटनी चाहिए श्रीर मिटकर रहेगी। हम उसे मिटा सकते हैं श्रीर हमने श्रपने जीवन में उसे मिटाया है। श्रीर मिटाया है, तो कोई वडा काम नहीं किया, जो सरो को करने के लिए न कह नकें। ग्राम खाया, मीटा लगा, तो दूसरों से भी कह नकते हैं कि तुम भी खायों, मीटा लगेगा। नीम की पत्ती मीटी नहीं लगती। इसिलए दूसरें को नहीं कह सकते हैं कि तुम भी उसे खायों। हमें लगता है कि मालिक ति मिटाने की बात कड़वी नहीं, ग्रन्छी ग्रीर मीटी है। नीम की पत्ती गुए-वैगग्य की हिएट से ग्रन्छी चीज है, लेकिन वह सबसो नहीं जंचती। किन्तु मालिक ति मिटाने की बात वैराग्य की नहीं, वैभव ग्रीर ऐश्वर्य की बात है। इसिलिए हम इसको मीटे ग्राम को मिसाल हते हैं। हम कहते हैं कि मालिक ति मिटेगी, तो हुनिया म वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसिलिए जो भी शख्स हमें मिलता है, जो बिलकुल कुटुम्न, टेह ग्रीर धन की ग्रासिक में भग हो, उसमें भी हम कहते हैं कि मालिक तत लोड़ दो। ग्रगर वैराग्य का बोव कराना होता, तो लक्ता मर गया है, यह कहकर वह कगना पहता। लेकिन ग्रभी शादी हुई है, इमलिए वैराग्य का बोव नहीं दिया जा मक्ता। फिर भी उसे हम मालिक तत छोड़ने की बात कह सकते है। मतलन यह है, यह ऐसी चीज है कि इससे ऐहिक ग्रीर पारमार्थिक, टोनो कहवाण समान कप से सब सकते है।

हम यह अनुभव की बात कहते हैं। कोगपुट के जगल के लोग विलक्कल तक्कान नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्हें समझारा गया कि छोटे-छोटे गाँव का एक परिवार बनाग्रोगे, तो श्रापकी ताक्त बटेगी। श्रापको बाहर से मदद नहीं मिलती श्रोर मिल भी जाती है, तो डॉक्टर, ब्यापारिणें के एजेएट लूटने के लिए ग्रा जाते है। फिर हरएक के पास एक इजार एक जमीन होती, तो भी दूसरी बात थी। इसलिए एक हो जाने से ही ग्रापकी ताक्त बढेगी। वे समक गये श्रोर उन्हें ८००-६०० ग्राम दान मिलें। यह नहीं कि एक ही मालिक का पूरा गाँव था, लेकिन २५ सो मालिकों ने पूरा दान दे दिया। यो तो मालिकेयत मिटाने की यह बात पुराने लोगो ने भी कही थी, लेकिन वह सन्यासी के लिए थी। सन्यासी नाम का 'स्वामी' श्रोर स्वामित्व छोड़ना उसका धर्म होता है। लेकिन बाकी के लोग, जो 'स्वामी' का नाम नहीं रखते, स्वामित्व रख सकते हैं, ऐसी मान्यता रही। किन्तु श्राज ये करेगपुट के लोग ग्रहस्थ थे। उन्होंने समक्स लिया कि मालिकेयत छोड़ने में ही ताक्त है।

पपीते के फल में मिठास के साथ कड़ता भी रहती हैं। वह बहुत ज्याटा मीठा है ग्रीर थोड़ा ही कड़वा। इसी तरह हमारा यह कार्यक्रम खूब मीठा ग्रीर थोड़ा कड़वा है। पपीते के फल पर किसीका आदोप नहीं होता। कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि वह फल सोने से बढ़कर है। वैद्यक शास्त्र ने भी माना है कि जिस फल का रग पीला हो, वह फल बहुत ही महत्त्र का होता है। सोना खाने से जो परिणाम होता है, वही पपीते से भी होता है। हमारा भू-दान-यज का कार्यक्रम ठीक इसी तरह का है। वह बल्किचित, थोड़ा सा कड़वा है, बाकी कुल-का-कुल मीठा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्राप सब लोग मालिक्यत की बात छोड़ दें।

#### सविधान दूटेगा

पहले के लोग कुल जमोन की कारत करते और बाद में उत्पादन बॉट लेते थे। लेकिन वे सिर्फ जमीन के लिए ही ऐसा करते थे और हम तो कुल सपित्त के लिए कहते हैं। यह तो एक फच्चर है, इसके बाद हथीड़ी चलायी जायगी। आज तो भू-दान-यज से ही आरम किया है, क्योंकि वह बुनियादी चीज है और सारी सपित्त पर लागू है। यह सारा जो हो रहा है, उसे देख लोग कहते हैं कि अद्भुत बात हो रही है। सारा सिवधान ही तोंड डाला है। हमें भी इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ भू-दान-यज को सफलता मिली, वहाँ सिवधान दूट ही गया। जहाँ फल पैदा होता है, वहाँ फूल दूट ही जाता है और दूट जाने में ही फूल की सार्थकता है। इसिलए फल का पैदा होना और फूल का मिट जाना कोई बुरी बात नहीं। किन्तु जिना फल पैदा हुए फूल को तोंड डाले, तो वह गलत बात है। पर लोग सहज भाव से मालिकयत छोड़ें और आपका सिवधान दूट जाय, तो क्या नुकसान होगा है

# अहंकार नहीं, युगप्रेरणा

यह त्र्यान्दोलन कुल दुनिया के सारे जीवन के परिवर्तन का त्र्यान्दोलन है। तुम्हे लगेगा कि बागा बड़े त्राहकार की बात कहता है। लेकिन यह तो हमारी भाषा है। त्राखिर हम कौन करनेवाले है है जो धुमाता है, वही इसे करेगा। हम

तो खुद ही पराबीन हैं। इसिलए जो हमारी बात मुनते हैं, वे भी हमारे वश हो जाते हैं। लोग खुद आकर नम्रतापूर्वक दान दे जाते हे, क्योंकि जो प्रेरणा हमे हुई, वही उन्हें भी होती है। इसीलिए हमने किसी ग्रहकार का बोक सिर पर नहीं उठाया है। ग्रहकार उठाते, तो वह इतना वडा है कि हम उठा नहीं सकते। वास्तव में वह ग्रहकार नहीं, ग्रुग प्रेरणा है। इसीलिए यह हमें म्कती ग्रीर ग्रापकों भी ठीक लगती है। ग्राज गाधीजी का काम ग्रागे वटा है ग्रीर परित्रका ग्रुक्ट हुई है। इसका अन्त तब तक न होगा, जब तक सारे गुणों के बॅटवारे की ममाति न होगी ग्रीर सारे ग्रुण सार्वजनिक न हो जावंगे।

#### परमेश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न करे

लोग हमारी बात का अर्थ बुद्धिपूर्वक न समभते होगे। लेकिन इतना तो समभते ही है कि बाबा हमारे काम की बात करता है। यदि यह न समभते, तो इतनी शान्ति से न बैठते। शब्दों का स्यूल अर्थ न समभने पर भी सूच्म भाव उनके हृदय में बैठता ही है। सार यही है कि हम सारे भगवान के अशा है। कोई कम नहीं और कोई वेशी नहीं। इसलिए न तो हम क्सिसे दवे और न किसीको दवायें। हम क्सिको न डराये और न खुट ही क्सिसे डरे। लैसे परिवार में प्रम से रहते हैं, बिलकुल बैसे ही समाज में भी रहे। हमें इसी जन्म में परमेश्वर को पाना है। परमेश्वर याने पूर्णता! हमें खुट पूर्णता हासिल करानी है और अपने समाज को भी हासिल करानी है। इसीलिए हम सब अपना जीवन समर्पित करें।

मोगिलगिड्डा ( महवृवनगर ) १२-२-'५६ इन दो महीनों में तेलगाना की यात्रा में देहात-देहात की जो हवा देखी, उससे हमारे हृदय में बड़ी आशा निर्माण होती है। हम समक्षते है कि लोगों का मन इस बात के लिए तैयार है कि जहाँ तक भूमि का ताल्लुक है, शान्तिमय आन्ति हो सकती है।

# शान्तिवादी और क्रान्तिवादी

जो लोग शान्ति की बात करते थे, श्रीर कोई तो श्राज भी करते है, वे समाज को बदलने में डरते हैं। वे कनूल करते हैं कि कुछ फर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन वह आहिस्ता-आहिस्ता हो। इसलिए वे शान्ति का नाम तो लेते है, लेकिन क्रान्ति का नहीं। इससे उल्टे कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में जल्द-से-जल्द बदल हो । इस तरह जो त्वरित बदल चाहते हैं, वे 'क्रान्तिवादी' कहलाते है। अभी तक क्रान्तिवादी शान्ति का नाम न लेते थे। यह नहीं कि शान्ति से कोई बात बने, तो वे करना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज-रचना पूरो तरह बदलने का काम शान्ति से हो सकेगा, ऐसा विश्वास उन्हें न था श्रीर शायद ग्राज भी नहीं है। इसीलिए वे ग्रशान्तिमय तरीके का उपयोग करना पड़े, तो उसे भी करने की गुजाइश अपने मन में रखते थे। इस तरह "शान्तिवादी" श्रौर 'क्रान्तिवादी'' ऐसे दो परस्परिवरोधी पक्ष वन गये है। लेकिन हमे जो भारतीय -सस्कृति की तालीम मिली और जिसकी पूर्णता गांधी की तालीम से होती है, उसमें क्रान्ति श्रीर शान्ति, दोनों का सयोग हो सकता है। इन दो महीनों में हमने जो हुश्य और वातावरण देखा. उससे हम इस नतीजे पर ग्राये है कि तेलगाना की देशत देशत की जनता शान्तिमय क्रान्ति के लिए तैयार हो गयी है। यह हिन्दुस्तान श्रीर श्रहिंसा के लिए बड़ी ही श्राशा की चीज है। यह तो कहना चाहता था ख्रौर कहता भी था कि इसमें सारी दुनिया के लिए ख्राशा भरी है, लेकिन त्राज वह कहने में सकोच मालूम होता है। देहात के लोग कितने उत्साह सं रोज शान्तिमय क्रान्ति का मन्द्रेश मुनते हैं, फिर भी जो हवा तैयार हो रही है, उसमें इतनी सामर्थ नहीं कि उसके परिशामस्वरूप शहर की हवा भी हम बढ़ल हैं। यह बात मेंने इन दिनों बार बार दुहरायी है।

#### छोटी हिसा मे श्रद्धा

श्रानम्ल शहरों में दूसरी ही हवा चल गही है। श्रभी तो भाषाबार प्रान्त-रचना का एक निमित्त बन गया, किन्तु हम समभते हैं कि यह तो केवल बाहरी चीज है, जिसके कारण अन्टर की मिलनता बाहर प्रकट हो रही है। हिन्द्रस्तान मे त्तरह तरह के ग्रमतोप है ग्रीर उनके कारण भी पर्यात हैं, यह हम जानते हैं। क्तेक्नि ग्राज दुनिया और भारत की जो स्थिति है, उमे देखते हुए हम नहीं मानते कि उसके हल के लिए अशान्तिमय तरीके का उपयोग किया जा सके। मेरी तो न्यान्तरिक निष्ठा कहती है कि दुनिया के कोई भी मसले ग्रशान्तिमय तरीके ने न इल हुए है, न होते हे ग्रीर न होनेवाले ही है, किन्तु ग्रभी वह श्रद्धा में ग्रापके सामने न रन्यूंगा । पुराने जमाने मे ग्रीर भिन्न भिन्न परिस्थिति मे श्रामान्तिमय त्तरीके का भी उपयोग हुआ है। उनके बारे में मुक्ते कुछ नहीं कहना है। मैंने इतना ही कहा है कि दुनिया ख्रौर हिन्दुस्तान की ख्राज की हालत में अशान्तिमय तरीके की कल्पना करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। इस बात का जितना चिन्तन शहर में होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। दुनिया में बड़ी वड़ी हिंसाएँ हो रही हे, उनके साथ हिन्दुस्तान टिक नहीं सकता । इसीलिए यहाँ उन बड़ी-प्रडी हिंसायों के लिए कुछ घुणा और यहिंच है, फिर भी छोटी-छोटी हिंमा शानद कुछ काम कर ले, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम ग्राज भी बना हुआ है।

## हिसा के पडितो की अक्ल कुठित

में नहीं मानता कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग है, जो गभीरतापूर्वक कहते हैं कि यहाँ के और दुनिया के बड़े-बड़े मसले हिंसा ग्रौर शस्त्र के बल पर इल हो सकते हैं ग्रौर होगे। क्योंकि यहाँ के शिच्तितों के दिमाग पर जिन गुरुग्रों ना अमर है, वे पारचात्य गुरु भी ग्राज शस्त्रास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते। इन हिनों रूम बार-बार दुहरा रहा है कि ग्रगर सामनेवाले तैयार हो, तो हम

शस्त्रास्त्र कम करने ग्रौर श्राणु श्रादि महास्त्र छोड़ने को राजी हैं। दुःख की वात है कि सामनेवाले उस पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं कहते कि जैसे सत्पुरुपों के वचन पर पूर्ण विश्वास रखा जाता है, वैसा रूस पर भी रखें। लेकिन परिस्थित खयाल में रखकर यह क्यों न हो कि जब वे एक बात सामने लाते हैं, तो उस पर विश्वास रखकर श्रागे बढ़े। कम-से-कम एक पच्च तो इस तरह की बात कहने के लिए राजी हुश्रा, यह भी प्रगति का एक लच्चण है। धीरे-धीरे सामनेवाले पच्च भी सुनने के लिए तैयार हो जायेगे। हमारी अद्धा है कि यह होते-होते दुनिया के सभी लोग इस नतीजे पर ग्रा जायेगे कि कुछ-न कुछ इस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

कहा जाता है कि रूस के पास ऐसे शस्त्र तैयार हैं, जो ग्राधे घटे में हानि पहुँचा सकते हैं। दूसरे भी उतनी ही जल्दी जवाव देने की तैयारो कर रहे है। इस तरह घीरे-घीरे ऐसे तरीके ढूँढने में प्रगित हो जायगी कि चन्द मिनटों में ही हमला हो। इस तरह जितनी ही-जितनी प्रगित होगी, उतना ही-उतना ग्राहिसा के लिए पूर्ण मौका मिलेगा। इसलिए यद्यपि यह खेदजनक बात है, तो भी हमें इसका कोई डर माल्यम नहीं होता। कोई रास्ता न स्फने के कारण ही यह सब हो रहा है। ग्राह्म स्थिगत ग्रीर कुण्ठित हो गयी है। जहाँ हिसा के महान् पिएडतो की मित कुण्ठित है, वहाँ हिन्दुस्तान की स्थित डॉवाडोल हो, तो ग्राश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि यहाँ के कम्युनिस्ट भी विश्वशान्ति की बात कहने लगे हैं।

श्राज हमारे देश के कई शिक्तिंग को यह भ्रम है कि छोटी छोटी हिंसा कारगर नहीं होती। इसमे हिंसा का दोप नहीं, उसके छोटेपन का दोप है। इसीलिए बड़े-बड़े औजार बनाये जाते हैं। किन्तु ग्रहिंसा के लिए शायद छोटी-छोटी हिंसा भी कारगर हो। वे समभते है कि मोटरो को श्राग लगाने, रेल उखाड़ने या स्टेशन जलाने से हमारी श्रावाज बुलद होगी। किन्तु इस पर जैसे-जैसे हम सोचते हैं, हमारा निश्चय होता है कि यह १६४२ के श्रान्दोलन का ही प्रभाव है। ग्रहिंसा के उत्तम श्रान्दोलन में जो गलत बातें हुई, उसके परिणामस्वरूप यह विपरीत रूप श्राया है। कुछ लोग मानते हैं कि श्रहिंसा से स्वराप्य मिला।

बहुत-चे लोग यह मानते हैं कि हिसा और ऋहिंसा मिली, इसलिए स्वराप्य मिला और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हिंसा से ही ऋग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़ना पड़ा । इस तरह जब कोई गलत बात हो जाती है, तो उसका क्तिना बुग परि- स्थाम होता है, इसका दृश्य हमें देखने को मिलता है।

#### विश्वयुद्ध का भय नहीं

हम यह नहीं कहना चाहते कि जो चर्चा आज शहरां में हो रही है, उस ने पीछे कोई चीज नहीं है। प्रान्त रचना म भाषा का विचार काफी महत्त्व रखता है, यह हम भी कबूल करते हैं। जनता की भाषा में जनता का कारोबार चले, यह बुनियादी बात है। किन्तु इसकी चर्चा शान्ति से भी हो सकती है। यह ऐसा विचार नहीं कि दूसरा कुछ करने से लाभ होगा। करीब-करीब यह मसला हल हो रहा है और बहुत-कुछ हल हो भी गया है। यत्रिव वडी हिंसा की श्रद्धा डगमगा रही है, तो भी छोटी हिंसा की श्रद्धा बनी है और वह हढ हो रही है। यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत बुरा है, इससे हिन्दुस्तान की प्रगति हिंगज नहीं हो सकती। इसीलिए सेवाग्राम में 'विश्वशान्ति परिपद' के समय हमने सदेशा भेजा था कि मुक्ते ''वल्ट वार'' का इतना डर नहीं, जितना छोटी-छोटी लडाई या और कराडो का है। इमलिए सब पर्चां के विचारकों के लिए यह सोचने का विषय है कि हमारे मितक्क में से छोटी हिंसा की श्रद्धा कैसे मिटेगी।

#### शहरो पर असर डाले

इसीलिए हम चाहते हैं कि देशतों में भृदान के परिणामस्वरूप जो हवा तैयार हो रही है, उसे हम शहरों में ले जायं। शहरों में इम विचार पर चर्चा चले। शहर में काफी विचारणील समाज है, वह उन वातो पर ध्यान देने के लिए उत्मुक है। इसलिए भुटान-यन ग्रीर सर्वेडिय की हवा जितनी जोर से शहरों में ल जा सकेंगे, उतनी ही श्रिष्टिसा की श्रद्धा बढेगी। हम जानते हैं कि शान्तिमय कार्ति करनेवाले देशत के लोग है और वे ही क्रान्ति करेंगे। इसके लिए हम नभी पतों के कार्यकर्तांग्री से सहयोग चाहते हैं। विभिन्न पत्नों के बीच हमें काम करना चाहिए। यह नाम इस दग से करेंगे, तो उनके बीच का मेटमाव भी वम होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई भी मसला खडा होता है, तब विभिन्न पार्टियाँ चुनाव में उससे लाभ उठाने की सोचती हैं। चुनाव जिन्दगी की ऐसी घटना है, जिसके इदीगई राजनैतिक पुरुपों का सारा जीवन राड़ा है। इसलिए हमें ग्रानेवाले चुनाव में इससे लाभ न लेकर इससे होनेवाली हानि मिटाने की ही योजना करनी चाहिए। हमें यह सब राजनैतिक चिन्तन करना होगा ग्रीर सब पत्तों के बीच रहकर सबकी मार खानी होगी। पत्तातीत भी कोई राजनीति हो सकती है, जिसे 'लोकनीति' कहते हैं, इसका भान शहरों को कराना होगा। हमें उन्हें समभाना होगा कि एक पत्त की कमजोरी के कारण दूसरे पत्त्वाले समर्थ साबित होते हैं, किन्तु इन दोनो पत्तों से भी उन्नत कोई पत्त हो सकता है। क्योंकि दोनों में से एक सत्ताधारी होता है, तो दूसरा सत्ताभिलाषी। याने दोनों सत्ता चाहते हैं। इस हालत में किसी एक पत्त की ग्राह्म दूसरे के दोप चुनने से नहीं हो सकती। ग्राह्म तो तब होगी, जब कि दोनों के ऊपर कोई पत्तातीत समाज रहें। हमें सबसे परे ग्रीर सबके बीच रहकर सीधी बात लोगों के सामने रखनी होगी। ग्रागर इतना पूरक काम शहर में जारी रहे, तो हमारा विश्वास है कि चन्द दिनों में हिन्दुस्तान की सारी हवा बदल जायगी।

# छोटी हिसा कैसे मिटे ?

इतने दिनो से हम देल रहे हैं कि देहात के लोग बड़े प्रेम और इज्जन से ग्रापनी जमीन देते है, तरी जमीन भी दे देते है। यही बता रहा है कि लोगो का मानस कितना तैयार हुआ है। अब हमें इसी पुर्यशक्ति को प्रवल बनाना होगा। इसे हम 'जनशक्ति' भी कह सकते है, लेकिन यह पुर्यशक्ति है। इसे बढ़ाकर उसका असर शहर पर ले जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह काम हिन्दुस्तान में किया जा सकता है।

यह भाषावाली बात तो चन्द दिनों में साफ हो जायगी। हमें उसकी चिन्ता नहीं। हमारे सामने यही सवाल है कि लोगों के हृदय में जो छोटी हिंसा पर श्रद्धा बैठी है, वह कैसे खतम हो १ इसका ग्रारम्भ शिक्तक ग्रौर माता-पिता को ही करना चाहिए। वच्चे को पीटेंगे तो उस पर श्रच्छा ग्रासर होगा, यह भ्रम उन्हें मन से निकाल देना चाहिए। भन्न से कोई भी सद्गुण पेंदा नहीं होता। निर्भयता के साथ बुराइयाँ चलेगी, लेकिन भीकता के साथ कोई गुण ही, तो भी वे नारगर न होंगे। इसलिए माता-पिता ग्रौर गुरु को नया नीतिशास्त्र सीचना ग्रौर निर्माण करना चाहिए।

जो बात कान्त के भर से की जाती है, वह जनमन में लोग नरें, ऐसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए। चोरी कान्त से बन्द नहीं, वह तो इसीलिए कि उसके खिलाफ जनमत है। ग्राज कान्त के बावज़्द भी जो चोरी होती है, उसके लिए ग्राज की समाज रचना ही व्यर्ण है। यदि समाज रचना सुधरे, तो चोरियाँ करीब-करीब मिट ही जायँ, क्रोंकि उसके खिलाफ पूर्ण लोकनत तैयार होना चाहिए। ऐसा करेगे, तो उत्तरोत्तर कान्त की ग्रावश्यकता कम होती चली जायगी ग्रीर जो भी कान्त रहेगा, वह सफल होगा। ग्राज की हालत बिलकुल उल्टी है। ग्राज हर बात में कान्त की ग्रावश्यकता महसून होती है ग्रीर वह नारगर होने के ब्वले कमजोर ही साबित होता है। होना तो यह चाहिए कि कान्त की ग्रावश्यकता दिन-व-दिन कम होती जाय और जो भी कान्त बने, वह लोकमन के श्रावश्यकता दिन-व-दिन कम होती जाय और जो भी कान्त बने, वह लोकमन के श्रावश्य हो। समाज में यही ग्रावश्य लानी होगी।

मेरी कोशिश है कि हिन्दुस्तान मे ऐसा समाज निर्माण हो, जो पनातीत लोकनीति द्वारा समाज को टीक रास्ते पर रखने के लिए काया, याचा, मनमा लगा रहें । यह समाज-व्यवहार और समाज के बहुत से नाया के लिए उदामीन नहीं, बल्कि दन्त एवं सदा सावधान रहेगा और हर बात को तदस्थ बुद्धि ने देखेगा । लोकनीति का एक-एक विचार पक्का करने में हम अपना सारा बुद्धियल सर्च करेगे । आज जो सशय की रियति है, वह देश के लिए बड़ी ही सनग्नाक है । अगर इससे भारत को मुक्त करना हो, तो प्रनिक्तण सोचना और वाम प्रा

महत्रूवनगर २५-२-<sup>१</sup>०६ हमें बड़ी ख़ुशी है कि श्राप लोग बड़े प्रेम से यहाँ श्राये श्रीर इस बात से श्राविक ख़ुशी हो रही है कि इतनी कड़ी धूप में बैठे है। हमारे हिन्दुस्तान की यह धूप बड़ी पाक धूप है। इससे हमारे खेतो में फसल होती है। यद्यपि खेती के लिए बारिश की बहुत जरूरत है, फिर भी केवल बारिश से खेती नहीं होती। जब धूप से जमीन खूब तप जाती श्रीर उसके बाट बारिश होती है, तभी फसल श्राती है।

# बाहर से धूप, अन्दर से पानी

ईश्वर की दुनिया की खूबी है कि इतनी कड़ी धूप मे भी बड़े-बड़े पेड बिलकुल हरे-भरे है। ग्राप देख ही रहे हैं कि इन दिनों भी ग्राम के पेड़ कितने हरे भरे
है। वे चौबीसों घटे खुली हवा में रहते है। हिन्दुस्तान की इतनी कड़ी गर्मी में
भी ये पेड इसीलिए हरे-भरे दीखते है कि उनकी जड़े जमीन के ग्रन्दर गहराई में
गयी हैं ग्रीर वहाँ उन्हें पानी मिलता है। उन्हें अन्दर से पानी ग्रीर ऊपर से धूप
नलते हैं, इसीलिए वे हरे-भरे दीखते ग्रीर इसीलिए ग्रापको सुन्दर मीठे-मीठे
ग्राम खाने को मिलते है। ग्रगर ऊपर से खूब धूप मिले ग्रीर नीचे से पानी
न मिला, तो ये जल जायँगे। इसी तरह ग्रगर नीचे जमीन में पानी खूब हो ग्रीर
ऊपर बिलकुल धूप न हो—सूर्यनारायण ही न हो—तो सारे पेड सड़ जायँगे।
इसी तरह हमारा जीवन हरा-भरा होने के लिए दो वातो की ग्रावश्यकता है दे
(१) जिस तरह पेड धूप में तपते है, वैसे ही बाहर से हमें खूब तपना चाहिए
ग्रीर (२) जैसे पेड़ो के नीचे पानी होता है, वैसे ही हमारा हृदय प्रेम ग्रीर भिक्त
से खूब भरा होना चाहिए। इस तरह जब हृदय के ग्रन्दर भिक्त का स्नोत बहता
ग्रीर वाहर से तपश्चर्या होती है, तभी जिन्दगी हरी-भरी होगी।

# प्रेम की ठंडक और मेहनत की गर्मी

भूदान-यज में ये दोनो बातें है। हम लोगों को समकाते हैं कि जमीन भगवान् की देन है, इसलिए सबके लिए हैं। सबको जमीन दोगे, तो हृदय में खुब प्रेम पैदा होगा श्रीर ध्यपना काम बनेगा। यह जर्यन्ती से नहीं, बल्कि प्रेम श्रीर भक्ति से करने की बात है। इटय में प्रेम श्रीर भक्ति हो, तो रव्च भ्दान होगा। जिन्हें जमीन मिलेगी, उन्हें भी खूब तप करना चाहिए, धालस्य न घरना चाहिए। श्रापने घरवालों के साथ काम करना चाहिए। दान दने म प्रेम की जरूरत रहेगी श्रीर दान का उपयोग उरने में तप की। इस तरह देनेवालों व्य प्रेम श्रीर लेने- चालों का तप, दोनों पक्ट होगे, तभी पेड़ों के समान समाज भी हरा-भग होगा।

मनुष्य-जीवन के लिए प्रेम ग्रोर मेहनत, दोनों चीं बहुत जहरी है। मेहनत या श्रम नो संस्कृत में 'तप' कहते हैं, क्यों कि उसने ताप होता है। मेहनत से शरीर की गर्मा बढ़ती ग्रोर तब खाना हजम होता है। इसलिए प्याना इजम करने ग्रीर पेंडाबार बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्रेम नी उटक ग्रोर नेहनत की गर्मी, दोनों इकड़ा होते हैं, तो फिर जींबन में ग्रानन्द-ही ग्रानन्द बहता है। फिर तो स्टब्ज की यह बूप भी उटी होरुर चॉडनी बन जायगी।

श्रभी श्राप सब इतनी शृष में प्रेम से बैठे हे, तो क्या श्रापको गर्मा माल्म होती है ? जिन्हें लगता है कि यह चॉढनी है, वे हाथ उठावे। (सारे हाथ उपर उठे) आप लोग इस श्रूप को चॉढनी कहते है, क्यांकि श्राप प्रेम ने यहाँ बेठे हैं। जिन्हें जबरन यहाँ लाकर बिठाया जाय, उन्हें यह श्रूप माल्म होगी। श्राज जो श्रूप में बैठे हे, उनके पास है, राम श्रीर छाया म बठनेवालों के पास है, श्राराम। जो मेहनत करते हैं, उनके पाम राम होता है। गम बेहतर है बा श्राराम ? लोग कहते हैं कि बाबा पाँच साल से रहत धूम रहा है, लेकिन बाबा को इन पाँच सालों में कोई तकलीफ नहीं हुई। जब अगवान गमचन्द्र ?४ माल घम, तो हमारा क्या ठिवाना ? हम धूमते हैं, तो लोग प्रेम से जमीन देते हैं ओर बट गरीबों को मिलती है। श्रभी श्राप लोगों ने प्रम में श्रूप को चॉडनी बटा। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ धूप भी चॉढनी वन जाती है। जहर 'श्रमृत इन जाना खीर ह ख 'सुल' वन जाता है।

माधवरावपटली (महवृवनगर) २-३- ५६

# भृदान-यज्ञ से कुल-धर्म की दीचा

स्थितप्रज के लच्छों में हमने सुना कि हम अपनी श्रात्मा में सबको देखें। जब हम आत्मा में समग्र विश्व का दर्शन करते हैं, तब मानव-बुद्धि स्थिर होती है। यह बात हिन्दुस्तान में कितने ही लोगों ने कितनी ही बार कही है। परिणाम यह है कि इस विचार को सब लोग कबूल करते हैं। फिर भी वे समभते है कि यह चीज हमारे जीवन के लिए कम-से-कम आज तो काम की नहीं है, बहुत बड़ी ऊँची बात है। वास्तव में यही एक चीज है, जिसके कारण हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। हम ऐसी सभी अच्छी चीजों को ऊँचे ताक पर रख लेते और कहते हैं कि वह हमारे काम की नहीं है। परिणाम यह होता है कि अपने काम की चीज का भी लोगों को भान नहीं होता।

#### परस्पर प्यार की आवश्यकता

यहाँ के लोग ग्रापनी आत्मा को विश्व में देखने की बात कट कबूल कर ते हैं, लेकिन कार्यकर्ताग्रों को ग्रापस में प्रेम करने को कहा जाता है, तो कहते हैं कि भाई, हमसे यह नहीं बनेगा। यह समक्ताने पर कि एक-दूसरे के होप व्यान में न लें, कहते हैं कि हमसे यह नहीं बनेगा। इसके ग्रातिरिक्त कुछ लोग इसे पड़ोसी-पड़ोसी का एक-दूसरे पर प्रेम करने की बात समक्तते हैं, तो कुछ लोग इसे बहुत ऊँची बात समक्तते हैं। निरसन्देह जो ऊँचा तक्त होता है, वह हमारी आज की योग्यता से परे हैं। किन्तु इसका यह ग्रार्थ नहीं कि उन तक्तों का ग्राज उपयोग हो नहीं है। ग्राज के जीवन में भी उनका उपयोग होता है और कल के जीवन में तो है ही। कम से-कम ग्राज इतना तो हो ही सकता है कि हम अपनी ग्रात्मा में उन लोगों की ग्रात्मा देखें, जो हमारे काम में लगे हैं। हम इससे भी ग्रीर छोटी बात कह सकते हैं, याने ग्राप्नी ग्रात्मा में चाहे दूसरे को न देखें, लेकिन कम-से कम एक-दूसरे पर प्यार रखना तो सीखें। ग्रागर यह छोटी-सी चीज हम समक्त लेंगे, तो भूदान-यज का काम बिलकुल आसान हो जायगा।

मेरा कुल निरीच्या यही रहा है कि श्रापसी प्रेम के श्रमाव में ही हमारी शीप्त प्रगति नहीं हो रही है। फिर भी इस हालत में हम काम करना है, तो यही उपाय है कि हम इन तक्वो को बार बार दुहराये, इनना समरण, चिनन तथा मनन करे श्रीर अपने पर श्रिविनाधिक कावू पाना मीर्ते। प्रपना श्रिविकाबिक सबम रखे और दूसरे को चमा करते चले जायं। श्रगर हम चमा की हिए से दूसरे की श्रीर देखें, तो कभी-न-कभी वह दर्शन होगा, जिसना जिक स्थितप्रज के लच्या में श्राता है।

#### कांठन कार्य के लिए ही हमारा जनम

कल एक भाई ने सवाल पूछा कि 'श्राप बहुत बडे लोगो से जमीन लेते है, यह तो ठीक है, लेकिन बडे आरचर्य की बात है कि गाँव म जाते ही छोट छोटे लोग भी देने को राजी हो जाते हैं। वे ही पहले सामने या जाते हैं। तो, रना उनका दान छेने से क्रान्ति हो सकती है है दस एकड़वाले से दो एकड़ ले लें, तो उसके पान श्राठ ही एकड़ रह जायगी। इससे उसे भी तक्लीफ होगी ग्रोर दो एकड़ पानेवाले को भी कोई खास पायदा न होगा। इस तरह दो एकड़ में क्या क्रान्ति होगी है हमने उसे समकाता कि बडे बडे लोगों से जो जमीन मिलेगी, उससे क्रान्ति तो होगी, पर वह छोटी क्रान्ति होगी। यह जो गरीब से दान मिलता है, उससे बड़ी भारी क्रान्ति होती है। ग्राम छोटे लोग श्राप्ती मालिक न फेंन्से को राजी हो जाया, तो स्वामित्व ही खतम हो जाता है। क्योंकि बटे लोगों का स्वामित्व छोटो ने ही दिका रखा है। ये छोटे मालिक श्रप्ती मालिक न होगों का स्वामित्व छोटो ने ही दिका रखा है। ये छोटे मालिक श्रप्ती मालिक न पैदा होगा, उसन मचके दिल पिघल जायगे। उससे नैतिक ताक्त पैदा होगी ग्रोर एक निर्म चीज बनेगी।

कार्यकर्तात्रों को यही त्यान म रखना है कि हम देश म एक नैतिक ताक्त जन। रहे हैं। फलाना कांग्रेसवाला है और फलाना पी॰ एस॰ पी॰ वाला, उस तर् सोचते चले जायेंगे, तो विलकुल निकम्मे साजित होगे। फिर तो यह भी नोचा जायगा कि फलाना कार्यकर्ता ब्राह्मण है या ब्राह्मणेतर, तेलुगु है कि क्न्नड, मुसलमान है कि हिन्दू १ अगर हम इस तरह भेटहिए से देखा करेंगे, तो भृटान-यज्ञ हमसे नहीं होगा। यह काम स्वामित्व के निरसन का काम है। इसिलए हमने कहा कि यह एक नैतिक कार्य है और इसिलए स्थितप्रज्ञ को हम तक्लीफ दे रहे है कि हम पर उसका कुछ आशीर्वाद हो, नहीं तो स्थितप्रज्ञ के ही लच्या रोज क्यो वोलते १ अपना पुराना गीत "मंडा कँचा रहे हमारा" गा सकते थे। आखिर कौन-सा भड़ा कँचा रहेगा श अभिमान, मत्सर और घमड का श इसिलए वे सारे गीत हम नहीं गाते। यह नहीं कि उन गीतों में अच्छे भाव नहीं है, अच्छे भाव जरूर हैं, लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं, उसका स्तर ही कँचा है। वह तो दुनिया का आज का प्रवाह बिलकुल ही बदल देने का काम है। निःसशय यह कठिन काम है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यह काम अगर आसान होता, तो हमें दिलचरपी ही न रहती। आसान काम को दुनिया के लोग कर ही रहे हैं। इमारा और आपका अवतार कठिन काम करने के लिए ही है। यह मानव-जन्म है। इसकी भी कोई सार्थकता है। हमें सारा-का-सारा नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है। कठिन है, इसीलिए तो दिलचरपी है।

## नैतिक स्तर ऊपर उठाने का कार्य

कल महबूबनगर के कार्यकर्तात्रों ने सकल्प किया कि इस जिले से छठा हिस्सा यानी दो लाख एकड जमीन हासिल करेंगे। मान लीजिये कि कल सरकार कानृत कर ले कि जमीन का छठा हिस्सा छीन लेना है श्रीर लोग गरीव हैं, इसिलए छीन लेते हैं, तो क्या इससे हमारा काम बनता है १ कुछ मूर्ख सोचते हैं कि सरकार से काम जल्दी होगा। पर यह ऐसा हो हुत्रा, जैसे कोई कहें कि मकान बनाने में कितना समय लगता है १ श्राग लगायेगे, तो जल्दी हो जायगा। लेकिन आग लगाना श्रीर मजान बनाना एक बात नहीं। लोगों के हृदय की भावना बदलने श्रीर नैतिक स्तर ऊँचा उठाने का काम कानृत से नहीं होता। जिसने इस काम को भूमि के बॅटबारे का काम माना, वे ही इसकी कान्तन के साथ तुलना करते हैं, पर इसकी तुलना कानृत के साथ हो नहीं सकती। इसकी तुलना सतों के साथ हो सकती है। जिन्होंने जनता का नैतिक स्तर ऊँचा उठाने की

टानी थी, लेकिन समाज-सुधार का, समाज के ऐहिक स्तर की ऊँचा उठाने का नाम नहीं बोडा था। उन्हींके काम के साथ तुलना करो और फिर बताग्रों कि नाहक क्यों भूटान प्राप्त करते हो ?

इस पर श्राप कह सकते हैं कि फिर गाँव गाँव नाइये, भनन करिये श्रीर कराइये, तो जनता का स्तर ऊपर उठेगा। हम पृछ्ते हें कि हुनिया का धहम सवाल हाथ में लेकर जनता का नैतिक स्तर ऊपर उठाना श्रासान है या कोई मामूली काम लेकर है हमारा टावा है कि जनता का श्रहम् सवाल हाथ में लेकर ही निर्तिक स्तर ऊपा उठाना श्रासान है। सिर्फ श्रासान ही नहीं, उसमें सचमुच नैतिक स्तर ऊचा उठाना श्रासान है। सिर्फ श्रासान ही नहीं, उसमें सचमुच नैतिक स्तर ऊचा उठता है। नहीं तो श्राभास हो नायगा कि कोई सत्पुरुप श्रा गया, प्रेम से भजन कर लिया, दो मिनट के लिए हम वैकुठ में पहुँच गये, काम, कोब, मोह, लोभ खूट गये, लेकिन उसके चले जाने पर काम, कोब, मोहाटि फिर से नाग नायगे। सत्पुरुप की याट रह नायगी कि फलाने दिन वे श्राये, लेकिन कुछ जीवन परिवर्तन नहीं होगा। श्रगर टस एकड में में दो एकड़ नमीन ट डालते हें, तो जिस घर से वह टान मिलेगा, उस घर के बाल-बच्चे उटार बन नायगे। वे जीवनभर श्रिममानपूर्वक कहेंगे कि हमारे माता-पिता ने गरीबी म भी दो एकड जमीन का दान किया था। उससे कुल धर्म बढेगा। मनुष्य के जीवन को पावन करनेवाली कुल-धर्म से बेहतर कोई चीन नहीं होती।

## कुछ-धर्म की दीचा

उपनिपद् में एक कहानी है । एक ब्राह्मण का लडका वारह साल तक गुरु के वर जाने की वात ही नहीं निकालता था। उन दिनो माता-पिता मोचते थे कि लडके को स्वामाविक इन्छा होगी, तब भेजेंगे। दूमरे लड़के द्याअम चले गये। एक दिन उसके पिताजी ने उसे प्रेम से बुलाकर कहा कि द्याज तक प्रपने कुल में नाममात्र का एक भी ब्राह्मण नहीं बना है। निरच्चर, निरम्यास, प्रचरणत्य कोई भी ब्राह्मण नहीं हुन्ना। हमारे कुल में नामवारी ब्रह्मबन्धु याने ब्राह्मण नहीं हुन्ना। हमारे कुल में नामवारी ब्रह्मबन्धु याने ब्राह्मण नहीं हुन्ना। इसने द्यादा नहीं कहना पड़ा और वह उठा न्नौर गुरु के घर पढ़ने चला गया। किमी बेटे में

कहा जाय कि तेरा वाप लडाई मे प्रहार सहकर मर गया, तो पचामों उपाद या प्रत्यों से जो परिवर्तन न होगा, वह उस बात से होगा।

मनुष्य के चिरित्र को प्रेरणा देनेवाली सबसे बलवान् कोई चीज है, तो वह कुल-धर्म है। लोगों को समकाया गया कि प्रेम से दे दो, तो पाँच लाख लोगों ने दान द दिया। इसका मतलव यह है कि उनके घर के कुल लोगों की तरफ से वह दान मिला है। पाँच लाख घरों में उदारता का कुल-धर्म बन गया। उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम विरासत दे दी। अब आप ही बताइये, इससे नैतिक स्तर ऊँचा उटना आसान है या बैसे ही कोरा नैतिक उपदेश देने से है

यह तो साज्ञात् ग्रापने घर से त्याग हुग्रा! पाँच लाख घरों में कुल-धर्म जाग्रत हो गया! ग्रा जितने परिवारों में जमीने वॅटेगी, उन परिवारों के बच्चे भी समभिगे कि समाज ने हम पर प्रेम किया। हमारी कोई भी जमीन नहीं थी, समाज ने हमें प्रेम से जमीन दी। इसिल्ए हमें भी समाज को सेवा करनी चाहिए, ऐसी भावना उनके कुल-धर्म में मिल गयी। इस तरह जिन्हे जमीन मिली, उनके लड़कों की भी उन्नित हुई। ग्रागर छीनकर जमीन दी जाती, तो ऐसा न होता। लेकिन प्रेम से दी गयी, इसिलए उन्हें प्रेम की दीचा मिली। साराश, जितने कुलों में जमीन बॅटेगी ग्रीर जितने कुलों की तरफ से वह दी जायगी, उतने सभी कुलों में प्रेम-धर्म पहुँच जायगा।

इससे कार्यकर्ताद्यों का भी कुलधम बढेगा। श्राज हजारो कार्यकर्ता गॉव-गॉव द्यम रहे हैं। उनके बच्चे याद करेगे कि जब सारी दुनिया लोभवश थी, उस हालत में भी हमारे पिताजी गरीबों के लिए गॉव गॉव, घर-घर धूप में धूमें। इस तरह जमीन दिलानेवाले के घर में भी कुलधर्म जावत हो जायगा।

### रूसियों ने भूदान की फिल्म छी

साराश, भूदान-यज्ञ की तुलना करनी हो, तो उन सन्तो के कार्या से करनी चाहिए, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किये थे। इस काम की तुलना रूस ग्रीर चीन के छीन लेने के कार्यक्रम के साथ नहीं हो सकती। यह बिलकुल ही दूसरी वस्तु है। इसने ग्राध्यात्मिक उत्थान की बात है। इसलिए कार्यकर्ता छोटी नजर न रखे, जरा बडी नजर से देखे। श्रमी श्रापके सामने एक घटना हो गयी । वह छोटी घटना नहीं है। श्राड़ तक इस श्रान्टोलन को देखने के लिए दुनियाभर के लोग श्राये, लेक्नि रसी लोग नहीं श्राये। परन्तु श्रमी-श्रमी रूस से एक भाई फिल्म लेने के लिए श्राये, दो दिन रहे श्रीर चले गये। जो रूस मानून के लिए प्रसिद्ध है, उस देश के लोग यहाँ श्राये श्रीर यहाँ कुछ प्रेम से हो रहा है, ऐसी भावना से फिल्म ले जाय, यह कोई छोटी घटना नहीं। श्रगर मानून या मारपीट से जमीन छीनी जाय, तो उसकी फिल्म लेने को कौन श्रायेगा है हिन्दुस्तान मे यह एक माम ऐसा हो रहा है, जिसकी थोर दुनिया श्राशा से देख रही है।

हमारा नम्र दावा है कि इस काम के कारण हिन्दुस्तान का सिर दुनिया म ऊँचा हुया है। कार्यकर्ता और वानी के सारे लोग इस काम की दिल में इच्जन महसून करें और प्रेम से इसम लगे। वे इसका फल आत्मशुद्धि मानें। इसमें फिन्नी प्रतिष्ठा मिली, हमारा नाम ज्यादा हुआ या दूसरे का १ ऐसी हिंग्ड से इस आन्दोलन को देखेंगे, तो कोई लाभ न होगा। इससे चित्तशुद्धि होती है या नहीं, इसी हिंग्ड से देखें और जिसने जितना काम किया, उतना हरिप्रसाद समक कर स्वीकार करें। साथ ही जितना काम आज नहीं बना, उतना कल बनेगा, ऐसी आशा रखे, तो यह काम तीवगित से फैलेगा। ईश्वर चाहता है कि यह काम फैलें।

गुमडम ( महतृवनगर ) =-३-'॰६

# सर्वोत्तम धर्म : सर्वोदय

# धर्म-विचार खूब फेले

हम बार-बार इस बात पर जोर देते रहते हैं कि हमारे काम के साथ-साथ विचार का जोरों से प्रचार हो। कोई भी ज्ञान्दोलन, जो सारे जीवन का ढाँचा बदलने की हिम्मत करता है, विचार की बुनियाद पर ही खड़ा हो सकता है। जितने स्थूल कार्य किये जाय, चाहे वे भूदान-यज-ग्रान्टोलन जैसे हो या ग्रीर कोई खादी ग्रामोद्योग ग्रादि, सभी विचार के प्रचार के लिए ही होने चाहिए। याने विचार समके विना कोई स्थूल कार्य किया जाय, तो उसमें से मुख्य वस्तु न निकलेगी। मले ही ग्रच्छा काम होने पर उससे अच्छे परिखाम मिले। इसलिए बुनियादी विचार यही है कि धर्म-विचार खूब फैले ग्रीर धर्म-विचार का साहित्य घर-घर पहुँचे। वह जवानी ग्रीर पुस्तक के रूप में लोगों के पास पहुँचाना चाहिए।

## 'धर्मग्रन्थ' की परिभाषा

लेकिन सवाल यह उठता है कि हम धर्म-साहित्य किसे कहे है हम समभते हैं कि हमारे 'धर्म-साहित्य' शब्द से कुछ गलतफहमी हो सकतो है। बहुत लोगो को लगता है कि हम किन्हीं धर्मग्रन्थों का प्रचार करते है, तो धर्म-विचार का प्रचार हो जाता है। ग्रगर दूसरे व्यवहार के विषयों के विचार का प्रचार होता है, तो समभते हैं कि उसका धर्म-विचार के साथ कोई सबध नहीं, किन्तु दोनो बाते गलत है। हमें कहना पड़ता है कि जिन्हें हम 'धर्म-प्रन्थ' कहते हैं, वे पूरे-के-पूरे धर्म-विचार से भरे हैं, ऐसी बात नहीं है, भले ही वे हिन्दू-धर्म के हों, मुसलिम-धर्म के, ईसाई-वर्म के या ग्रौर किसी धर्म के। बड़े-बड़े धर्म-प्रथों में भी ऐसे ग्रश होते हैं, जिन्हें हम धर्म-विचार या सद्विचार के तौर पर ग्राज की कसौटी से कसने पर मान्य नहीं कर सकते। नहीं कह सकते कि महाभारत में जो कुछ भी लिखा है, वह कुल का-कुल धर्म-विचार है। यही हाल मनुस्मृति, ग्रोल्ड टेस्टामेएट, न्यू टेस्टा-मेएट या ग्रौर भी कई ग्रन्थों का है। वास्तव में हममें सार ग्रहण करने की

वृत्ति होनी चाहिए । सतरे का फल वड़ा अन्छा होता है, सेहत और रुचि के लिए वह उत्तम-से-उत्तम फल है। लेकिन हम उसको प्रा-मा-प्रा नहीं ला सकते। उसका छिलका फेकना पड़ेगा, बीच निकाल देना होगा और जो साररूप अश्र है, उतना ही अहण करना होगा। यह नियम वर्म-अयो पर भी लागू होता है। हम नहीं कह सकते कि महाभागत और पुराण-अयो का प्रचार हो जाने से धर्म का प्रचार हो जाता है। इसलिए वर्म-विचार याने क्या, इसका हमं बारीकी से परीच्ण करना चाहिए।

इसके विपरीत यट भी कह सकते हे कि व्यावहारिक प्रश्नों की चर्चा करनेवाले ग्रन्थ भी वडे धर्म-ग्रन्थ हे । सर्व-सेवा-सघ ने ''मल-मूत्र-सफाई''ः नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है। गाँव गाँव में मल-मूत्र का बड़ा दुरुपयोग होता है, रास्ते पर सन चीजे पड़ी रहती है, गन्दगी फेलती है। मनुष्य के मल-मूत्र का किस तरह इन्तजाम करना चाहिए, इसका वर्णन इस ग्रन्थ में है। कुल-का कल मल-मूत्र खेत म जाना चाहिए, ऊपर मिट्टी, घास-फूस डालना चाहिए और उसका भी इन्तजाम किय तरह करना चाहिए, ये सब बाते चित्रों के साथ उस प्रन्य म दिखायी गयी है। हम कहना चाहते है कि वह वर्म-ग्रन्य है ग्रोर खालिस धर्म-ग्रन्थ है। याने उसमें अधर्म का कोई ग्रज मिला हुया नहीं है। ग्रगर मानव-जीवन को पवित्र ग्रोर उन्नत बनाना है, तो उसमें बतानी गयी तम्बीब के मुतानिक काम करना होगा । यह नहीं कि उसमे जो तरकीव बतायी है, उसमे मिन्न ओर वेहतर तरकीये नहीं हो सकतीं। किन्तु उसमे जिस विषय की चर्चा है, यह विषय वर्भ है, यही हमारा करना है। इसीलिए अपने पुराने धर्म-प्रनथों में शोच-विचार, प्रात स्नान ग्राटि सारा भाग वर्म का हिस्मा माना जाता था। इस समभते ह कि गाँव गाँव मे ग्रामोत्रोग किस तरह जारी किने जार्न, इसकी चर्चा जिस ग्रन्थ में हो, वह वर्म गय है। इस तरह धर्म प्रना वह है, जिससे चित्त की श्रुडि होती है ग्रीर समाज का ग्रन्छी तरह धारण होता है।

नया सस्करण 'सफाई': विज्ञान और कला' नाम से निकना है। मृत्य पचहत्तर पैसे।

# भूदान, शुद्ध धर्म-कार्य

इसलिए धर्म विचार या धर्म-साहित्य का सकुचित ग्रर्थ नहीं करना चाहिए। इमारा दावा है कि भूटान यज एक शुद्ध धर्म-कार्य है। ग्रगर यह जमीन छीनने का ग्रान्दोलन होता, तो यह शुद्ध धर्म-कार्य नहीं रहता। किन्तु प्रेम के तरीके से जमीन के बॅटवारे की बात जहाँ होती है, वहाँ वह विचार शुद्ध, निर्मल धर्म-विचार है। जो उसके मुताबिक अमल करेगा, उसके हृदय की शुद्धि हुए विना नहीं रहेगी। भूदान-यज में हरएक व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मौका मिलेगा। उसमे समाज की धारणा होगी, समाज निर्वेर बनेगा श्रीर समाज मे श्रन्न-उत्पादन वहेगा । इसलिए भूदान यज का विचार एक धर्म विचार है । जो सर्वोत्तम धर्म--अन्य कहे जाते है, उनमें भी अन्त-उत्पादन की बात कही गयी है। उपनिपद् का प्रसिद्ध वाक्य है: "अन्तम् बहु कुर्वीत ।" उपनिपद् को क्या गरज थी कि वह श्यन्न बढाने की बात करे ! वह इसलिए अन्न बढाने की बात करती है कि श्रगर अन्त न बढेगा, तो परस्पर वैर बढेगा । आपके सामने दो ही रास्ते है-या तो वैर बढाओ या श्रन्त । इसीलिए उन्होने श्रन्त बढ़ाने की बात बतायी । श्रन्त इतना शद्धाना चाहिए कि कोई भी शख्स किसीके घर में जाय, तो उसे वह मिले । प्यासा मनुष्य पानी मॉगता है, तो हर घर से उसे पानी मिलता है, इसी तरह भूखे मनुष्य को हर घर मे खाना मिले, इतना श्रन्न-सग्रह समाज मे परिपूर्णता से होना चाहिए।

## धन समाज का बढ़े

एक भाई ने बाबा पर टीका की है कि 'बाबा काचनमुक्ति की श्रीर श्रपरिष्रह्र की बात करता है, तो समाज में श्रन्न-उत्पादन कम करेगा। किसी तरह शरीर श्रीर श्रात्मा का वियोग न होने देगा।' पर वह शख्स बाबा के विचार को समका ही नहीं। बाबा तो कहता है कि नौका के लिए पानी तो खूर चाहिए, लेकिन श्रदर नहीं, बाहर, नीचे चाहिए। बाबा इतना ही कहता है कि समाज में खूब श्रन्न-सग्रह श्रीर धन सग्रह हो, पर वह घर में न हो। नौका के श्रन्दर पानी श्रा जायगा, तो नौका डूब जायगी। इसी तरह घर के श्रन्दर बन श्रीर श्रन्न बढा, तो घर का खात्मा हो जायगा । किंतु नमाज में धन न बढ़ना चाहिए। या कम चढ़ना चाहिए, यह बाबा कभी नहीं कहता। इस तरह य्रान्न बढ़ाने की बात भी धर्म का ग्राश है।

क्या अन्न बढ़ाने में नये-नये तरीके इस्तेमाल कर सकते हे ! इस सबाल के खबाब में हम कहते हे कि द्यारा यह तरीका किमीको बेकार नहीं बनाता, तो किसी भी तरीके का उत्पादन में उपयोग कर सकते हे ! उपनिपद् ने भी यह कह रखा है कि "यया क्या च विवया द्यान बहुप्राप्नुयात्" यानी जिस किसी भी विवि में प्रान्न बढ़ाओं ! लेकिन द्यान बढ़ाने की प्रक्रिया में ही बैलों को खतम करों या मनुष्य को बेरोजगार करों, यह नहीं चलेगा ! उत्पादन बढ़ाने में पुराने द्योजार ही इस्तेमाल करने चाहिए, लो नहीं ! नये समाज में नया द्योजार भी हो सकता है, यह सारा धर्म का विचार है !

मेंने कहा कि स्वच्छता भी वर्म का विचार है। भृदान-यज, ग्रामोद्रोग, उपज बटाना, ये सभी धर्म-विचार है। लेकिन मुख्य वस्तु यह है कि जिससे समाज में प्रेम बटे, समाज निवेर बने, वहीं वर्म है। इसिलए धर्म-विचार का मकुचित ग्रर्थ हम न करें ग्रोर समर्के कि सबसे श्रेष्ठ ग्रीर सबसे निर्दोप कोई वर्म है, तो वह "सर्वोदय-वर्म" है। जिसमें हरएक के उदय की बात है, हरएक को पूरा पोपण-विकास का पूरा मौका मिले, एक के हित के विरद्ध में दूसरे का हित हो ही नहीं सकता, सबके हित एक दूसरे के अविरुद्ध है—ये सारे सर्वोदय विचार है ग्रीर यहीं मुख्य वर्म है। इस सर्वोदय के विरुद्ध जो चीज होगी, वह निग ग्रवर्म है।

## सर्वोदय-धर्म मे तरण श्रोर तारण

ग्राप प्रहोगे कि यह शाख्स कीन सा नना धर्म बता रहा है है हिन्दू-वर्म, वुमिलम-वर्म, ईसाई धर्म हो गये। अन यह एक नना 'सर्वोदय-धर्म' शुरू कर रहा है। ग्रारे, ये जो ग्रलग-ग्रलग वर्म के नाम लिये, वे तो निव्वा है। पर मर्नादय वर्भ कोई नदी नहीं, वह तो समुद्र है। नहीं तक कि यह नाला को भी अपने ग्रन्दर लेने को राजी है। इस तरह सबका स्त्रीकार करनेवाला नह सबोदय-

धर्म है। जैसे श्रनार में छोटे-छोटे बीज होते हैं, वैसे सर्वोदय भी मुन्टर अनार है। इसके श्रन्टर एक बीज हिन्दू-धर्म है, तो दूसरा बीज इसलाम-धर्म। श्रोर भी कई बीज है। ये सारे अलग-अलग रखे हैं। किसीका किसीके साथ कोई विरोध नहीं। किसी भी एक दाने में इतना रस नहीं, जितना श्रनार में है। सर्वोदय की तुलना अनार के साथ ही हो सकती है। धर्वोदय के अन्दर दुनिया के सब-के-सब धर्म आ जाते हैं। यह कोई नया बर्म स्थापित नहीं कर रहा हूँ। यह तो 'सर्व-धर्म का समन्वय' हो रहा है—हरएक धर्म में जो-जो श्रच्छाइयाँ हैं, वे सक खींचकर ले लेंगे।

इस पर फीरन कोई पूछेगा कि क्या दूसरे धमों मे बुराइयाँ भी है १ में नम्रता के साथ कहता हूँ कि जी हाँ, हैं । जहाँ पय होता है, उसके साय-साथ दोप भी ग्राता ही है । किन्तु जो समुद्ररूप चीज है, उसमें क्या दोप हो सकता है १ सर्वांदय में दोप ही नहीं है । यह टीक है कि सर्वोंदय को श्रमल में लाने के प्रयत्न में दोप हो मकता है, छेकिन सर्वोंदय में कोई दोप नहीं है । "सर्वोंदयिमद तीर्थम ।" सर्वोंदय वडा तीर्थ है, याने इसमें तारण भी है ग्रीर तरण भी है । इसमें मनुष्य खुट भी तैर सकता है ग्रीर दूसरों के तैरने की भी व्यवस्था कर सकता है । इसलिए सर्वोंदय-धर्म में जीवनव्यापी कुल विचार ग्राते हैं ।

नप्राधुर ( महवृवनगर ) १-३-१५६

# पुनः चान्त्र में

[१०-३-१५६ से १४-५-१५६ तक]

हम अपने देश के कर्तन्य का दोहरा विभाजन करते हैं। एक तो यह विभाग हैं, जिमे हम 'वियार्थी' कहते हैं और दूमरा 'नागरिकों' का है। वेमे तो दोनो विभाग मिश्र हें— जुड़े हुए हैं। आज का वियार्थी कल का जिम्मेवार नागरिक अनता है और हम नागरिकों को भी वियार्थी मानते हैं। लोग समक्ते हैं कि इद्योम माल की उम्रवाले नो मतदान का अविनार मिल गया, तो वह 'नागरिक' वन गया। पर वह तो केवल सर्वसावारण की सुलभता के लिए विभाजन जिया गया। पर वह तो केवल सर्वसावारण की सुलभता के लिए विभाजन जिया गया। है। हमारे देश की नैकड़ो ऐसी मिसालें मीज़द हैं कि छोटे छोटे बन्चों ने सारे देश नो मार्गदर्शन किया है। शकराचार्य ने सुप्रमिष्ठ 'शाकरभाप्य' उन्न भी सोलह साल में लिखा। इसलिए हम इस विभाजन को कोई महत्त्व नहीं देते कि अमुक की उम्न कितनी है।

## विद्या+यास सतत जारी गहे

विद्यार्थी को हम 'नागरिक' के नाते ही देखना चाहते है। इसके निपात जो ख्राज के नागरिक माने जाते हैं, उन्हें भी हम विद्यार्थ मानते हैं। ग्राज नी हालत ने बहुत-से नागरिक विद्याभ्यास-विहीन दीखते हैं। माना गरा है कि विद्या-भ्यास का काल समाप्त होकर, जर मनुष्य ससार का भार उठाता है, तर उसमा ख्राय्यस-माल भी समाप्त होता है। यह बिलकुल गलत विचार है ग्रोर भारत की स+ता के विरुद्ध भी। भारत की स+ता कहती है कि मनुष्य को विद्यान्यास, ग्राय्यस ग्रामरण करना चाहिए। ग्रह्स्यों के कर्तव्य में भी रह एक विधान है कि उसे 'स्वाय्याय' करते रहना चाहिए। इस ग्रान्त्र-प्रवेश में जिस 'तैलिरीय-उपनिपद' का ग्रायिक ग्रम्थास होता है, उसमें भी कहा है कि अपने निविध कर्तन्यों के साथ मनुष्य को स्वाय्याय भी करना चाहिए। भिन्न-भिन्न क्यों में उहलेख करते हुए साथ ही यह भी कहा गया है 'स्वाय्यायम्बचने चे ।

खासकर स्वराज्य के बाद नागरिक ग्रध्ययन नहीं करते, तो हम वह स्वराज्य के लिए खतरा समभते हैं। हम तो समभते हैं कि जिसे विद्यार्थी-दशा कहते हैं, वह तो जीवन का ग्रारम्भान है। जब विद्यार्थी को विद्याव्ययन स्वतन्त्र बुद्धि से करने की शक्ति प्राप्त होतो है, तब हम उसे 'नागरिक' समभते हैं। जब वह नागरिक ग्रपनी विद्यार्थी-दशा समाप्त करता ग्रोर ग्रव्ययन करने की शक्ति प्राप्त होने पर भी अव्ययन छोड़ता है, तो वैसी हालत होगी, जैसे किसीने द्रव्यार्जन की शक्ति पाकर द्रव्यार्जन ही छोड़ दिया हो। चलने की शक्ति प्राप्त होने पर किसीने चलना छोड़ दिया हो, तो कैसे होगा ह इसी तरह जो अव्ययन-शक्ति प्राप्त होने पर ही ग्रध्ययन छोड़े, उसे हम क्या कहे। इसिलए हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते कि विद्यार्थी ग्रोर नागरिक, दोनों को ग्रलग किया जाय। फिर भी कर्तव्यो का विभाजन ऐसा करते हैं कि ग्राज के विद्यार्थी ग्रोर नागरिको का एक ग्रपना-ग्रपना कर्तव्य है। ग्राज हम विद्यार्थियो को ध्यान मे रखकर कुछ बाते रखना चाहते हैं।

# हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं

हमने देखा है कि हमारी जिस सभा में विद्यार्थियों की सख्या ज्यादा-से ज्यादा रहती, वहाँ सभा में अत्यन्त शान्ति रहती थी। विहार में हमने दो-सवा दो साल वितायें और वहुत-से शहरों और देहातों में काफी सचार किया। जब हमने यह सुना, खासकर विहार के विद्यार्थियों पर यह ग्राचेप है कि वे ग्रनुशासन विहीन हैं, तो हम इससे सहमत न हुए। एक घटना पटने में जल्तर हो गयी और उसमें विद्यार्थियों की ग्रोर से कुछ गलत बातें हुई, किन्तु में इस निर्णय पर न ग्राया कि विद्यार्थियों की ग्रोर से कुछ गलत बातें हुई, किन्तु में इस निर्णय पर न ग्राया कि विद्यार्थियों का जो ग्रनुभव आया, वह ग्रद्भुत ही है। हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों के लिए मेरे मन में वहुत प्रेम है। ग्राज की तालीम की व्यवस्था कितनों रही है। उसे सोचकर तो ग्राश्चर्य ही करना पडता है कि विद्यार्थीं इतने भी श्रनुशासन में कैसे रहते हैं! जो निकम्मी तालीम दी जा रही है, उससे तो उनमें ग्रोर ज्यादा अनुशासनहीनता ग्रानी चाहिए थी। पर इसका कारण भारत की हमारी सम्यता है। बावजूद गलत तालीम के वह (सम्यता) विद्यार्थियों को स्थम में रहने के

लिए प्रवृत्त करती है। इसलिए विद्यार्थियों के सामने जब में बान करता हूँ, तब उनके साथ एकलप होकर ही बात करता हूँ।

में जाहिर करना चाहता हूँ कि में ग्रीर जो कुछ भी हूँ, उनके पहले में विद्यार्थी हूँ ग्रोर मेरा ग्रन्यन ग्राज तक जारी है। सहज मिसाल देता हूँ। हमारी पात्रा में जापान के एक माई थे, तो यात्रा में भी एक बटा देनर मेंने उनसे जापानी भाषा का ग्रन्यन किया। मुक्ते उम्र का ऐमा कोई ग्रनुभव नहीं ग्राया कि जन उम्र बहुती है, तो अभ्यास करने के लिए स्नरण-शक्ति जीण होती है। मेरा ग्रनुभव तो यही है कि जेसे-जैसे शरीर जीण होता गना, बेमे-ही-बेमें स्मरण-शक्ति जादा तीव हो रही है। ग्रायर बचयन म कोई म्लोक दस बार पहनर नाम म रहता था, ग्रव केवल दो बार रहने में ही बाद रहता है। क्योंकि ग्रन्यन का ग्रम्थाम निरन्तर जारी रहा।

बुद्ध मगवान् ने कहा था कि 'जैसे रोज स्नान करते हैं, तो शरीर स्वन्छ होता है। वसे ही रोज अव्ययन करते हें, तो मन स्वन्छ रहता है। अगर रोज स्नान न करेंगे, तो गरीर स्वन्छ न होगा। वसे ही रोज के अध्ययन के अमाय में मन स्वन्छ न रहेगा।' जिस कथन के अनुमार मेरा अध्यास निरन्तर जारी रहा। मुक्ते उम्मीद है कि जिम दिन परमेण्यर मुक्ते ले जायगा, उम दिन भी म अव्ययन करके ही जार्कगा। अव्ययनशीलता के कारण विद्यार्थियों के हृदय के नाथ स्थामाविक ही में एक प्रता महमस करता हूँ।

#### विद्यार्थी दिमाग स्वतत्र रखे

विद्यायियों का पहला कर्नट्य है कि वे द्रापना दिमाग ग्रह्मत स्वतन्त रचे । परिपूर्ण स्वातन्त्र का ग्रगर किसीको ग्राविनार है, तो वह सबसे स्वादा विद्यायियों हो है। विना अद्धा के विद्या नहीं मिलती, इनलिए अद्धा रखनी हो चारिए, पर अद्धा के माथ माथ बुद्धि स्वातन्त्र की भी उननी ही ग्रावश्वकता है। बहुत लोगों को लगता है कि अद्धा ग्रोर बुद्धि ग्रालग है, पर यह गलत विचार है। बेने सन ग्रीर ग्रॉख ग्रालग ग्रालग शक्ति है ग्रीर दोनों का ग्रापम-ग्रायम में विरोब नहीं,

वैसे अजा ग्रौर बुद्धि का है। ग्रगर अडा नहीं, तो विद्या की प्राप्ति भी ग्रसमव है। माता वच्चे को चॉद दिखाती है कि देखो, लला, वह चॉद है। ग्रगर वच्चे की माता में श्रद्धा न रहे कि माता जो दिखा रही है, वह चॉद है या नहीं यह कीन जाने, तो उमे ज्ञान न होगा। इसलिए ज्ञान-प्राप्ति के लिए श्रद्धा एक वुनियादी चीज है। जान का आरम्भ ही अड़ा से होता है, लेकिन जान की परि-समाप्ति वृद्धि में है। श्रद्धा से जान का आरम्भ होता है ज़ौर समाप्ति स्वतन्त्र चिन्तन से होती है। इसलिए विद्यार्थियों को चिन्तन स्वातच्य का अपना ग्राविकार कभी न खोना चाहिए। कोई भी शिच्नक, जो विद्यार्थियो पर जबर्टस्ती करता है, वह शिज्ञक ही नहीं। शिक्तक तो वही होगा, जो यह कहे कि मेरी वात जॅचे, तो मानो ग्रौर ग्रगर न जॅचे, तो हरिगज मत मानो । इस तरह जो बुद्धि-स्वातन्त्र देगा, वहीं सचा शिक्षक है, क्योंकि बुद्धि-स्वातन्य ही सचा स्वातन्य है। महापुरुपो के लिए ग्राटर ग्रीर श्रद्धा जरूर रखी जाय, लेकिन कोई महापुरुप है, इसलिए उसकी बात मानना गलत है। मुभे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी बात किसोको नहीं जंजती, इसलिए वह उसे कबूल नहीं करता । किसीको मेरी नात जंजती ह ग्रीर वह कबूल करता है, इसकी भी मुक्ते खुशी होती है। लेकिन मेरी बात न जॅचे श्रीर फिर भी कोई उसे कबूल करे, तो मुफे श्रत्यन्त दुःख होता है। इसलिए हम कहते है कि बुद्धि-स्वातच्य होना चाहिए।

इसके लिए सर्वोत्तम शब्द 'चिन्तन-स्वातव्य' होगा। हमे अपने चिन्तन-स्वातव्य पर प्रहार न होने देना चाहिए और अपनी स्वतन्त्रता का हक सुरिच्चित रखना चाहिए। आज दुनिया में विद्यार्थियों का यह अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए में विद्यार्थियों को आगाह कर देना चाहता हूँ। इन दिनो 'डिसीप्लिन' ( अनुशासन ) के नाम पर विद्यार्थियों के दिमागों को यन्त्रों में डालने की कोशिश हो रही है। मैं 'डिसीप्लिन' में विश्वास भी रखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि इसके जिना काम न बनेगा। घर को आग लगी है ओर वहाँ 'डिसीप्लिन' न हो, तो गडबड़ ही हो जायगी। चन्द लोग 'डिसीप्लिन' के साथ आग बुमाने जायगे, तो जितना जल्दी और अच्छी तरह से काम होगा, उतना बहुत-से लोग विना 'डिसीप्लिन' के जाने पर न होगा। लेकिन आज तो

'टिसीप्लिन' के नाम पर मन जगह यन्त्रीकरण हो रहा है ओर नियाधियों के दिमागों पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है।

## विद्यार्थी सेड नहीं, शेर

दुनिया में तालीम का महकमा सरकारा के हाथी महे। हम समसते हे कि इसने बड़ा खतरा नहीं हो सकता। हमने बार बार महा हे कि शिक्षण मा अविकार सरकारों के हाथों में नहोंना चाहिए, वह तो ज्ञानियों के हाथों में होना चाहिए। कारण यह काम मेग्यपरायणता में ही होगा। याज तो यह हालत है कि दुनिया की सरकार शिक्षण का कव्जा ले बैठी है। शिक्षण-विभाग का श्रिविमारी जो भी किताय मजूर करेगा, उसीमा अ ययन कुल विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। त्यार सरकार 'फामिस्ट' होगी, तो कुल विद्यार्थियों को 'फासिट्म' मिखाया जायगा। सरकार 'कम्युनिस्ट' होगी, तो 'कम्युनिस्म' का प्रचार होगा। सरकार 'पृंजीवाट' की महिमा यतायी जायगी ओर सरकार 'प्लानिगवादी' होगी, तो 'पृंजीवाट' की महिमा यतायी जायगी ओर सरकार 'प्लानिगवादी' होगी, तो 'प्लानिंग की कहानी विद्यार्थियों को मिखायी जायगी। इससे अधिक खतरा हो नहीं सकता। इसलिए शिकाण विभाग मुक्त रहना चाहिए। यह प्रथम मुक्ति की सख्त जरुरत है। हम विद्यार्थियों को आगाह करना चाहिए। यह प्रथम मुक्ति की सख्त जरुरत है। हम विद्यार्थियों को आगाह करना चाहिए। यह प्रम लोगों को होंचे म डालने का प्रयत्न हो रहा है। इसलिए अपना विचार स्थातत्व, चिन्तन-स्थातत्व्य स्थातत्व्य रखतन्त्र रखिये। लेकिन विद्यार्था यह यान समक्ते नशी ह। आज तो वे यलग प्रलग 'प्रनियन वनाते है।

हमें बड़ा ग्राप्ट्यर्प होता है कि यूनियन तो मेटों की होती है, णेरों की नहीं। विग्रायियों को मेड़ नहीं, णेर होना चाहिए। कोर्ट भी विचार जैंचे, तो उपना प्रचार उरे ग्रीर न जैंचे, तो उपने न्यूल न करें। अपने देश में लागों खुल, पाटशालाएँ चलनी चाहिए ग्रीर किसी भी विग्रार्था को निनी भी ग्रीनयन म दाखिल न होना चाहिए। यह करना चाहिए कि नागरिक हो जाने के जद स्वातन्त्र्य कम करने की जनरत पटेगी, तो मैं किसी ग्रीनयन में दाखिल हो जाऊँगा, लेकिन आज म विग्राथा हूँ। इसलिए शन-प्रतिशत स्यातन्त्र्य रखने का मुक्ते ग्रीवकार है। यह टींक है कि राजनीति ना म चिन्तन

करूँगा, सोच-विचार करूँगा। लेकिन ग्रपना मत पक्का न बनाऊँगा। वह बदल सके, ऐसी हालत में चिन्तन करूँगा। जब में यूनियन में टाखिल होऊँगा, तो यह ग्रपना ग्रधिकार खो दूँगा।' इसका यह मतलब नहीं है कि सहयोग न होना चाहिए। सेवा के लिए सहयोग की जरूरत है, पर यूनियन टॉचे में डाल्नेवाली होती है। वह देश की आजादी के लिए एक बड़ा खतरा है।

# श्रपने ऊपर कावू पाये

विद्यार्थियों का दूसरा कर्तव्य यह है कि वे अपने ऊपर काबू पार्ये । स्वतन्त्रता का अधिकार वही अपने हाथ में रख सकेगा, जो अपने ऊपर काबू पा सकेगा। जो सकल्प में करूँगा, उस पर मैं जरूर अमल करूँगा, ऐसी निष्टा होनी चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसा निश्चय होना चाहिए कि मै अगर सत्य सकल्प करता हूँ, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, जो उसे तोड सके। इसलिए देह, मन और बुद्धि पर काबू होना चाहिए। अगर मै सुबह चार बजे उठने का निश्चय करूँ, ता इन्द्रियों की क्या मजाल है कि वे उससे मुक्ते परावृत्त करे। इस तरह अपने ऊपर काबू न होगा, तो दुनिया में विद्यार्थी टिक न सकेगा। इसलिए विद्यार्थियों को विद्यान्यास के साथ अपने पर काबू पाने का भी वत लेना चाहिए। नहीं तो विद्या वीर्थ-हीन बनेगी।

श्रपने को काबू में रखने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। श्रापने स्थितप्रज्ञ के श्लोक सुने। स्थितप्रज्ञ कौन है शिवसकी प्रज्ञा में निर्ण्यशक्ति है। श्राज दुनिया में बहुत बड़े-बड़े सवाल उठते हैं। श्राज छोटे सवाल नहीं रहे, कुल दुनिया आज नजदीक श्रा गयी है। इसिलिए बहुत बड़े पैमाने पर सोचना चाहिए। निर्ण्य भी व्यापक बुद्धि से श्रीर शीघ लेने चाहिए। पहले इतने बड़े सवाल पैटा नहीं हुआ करते थे श्रीर लोगों को दुनिया का ज्ञान न था। श्रपने देश में सबसे बड़ी लडाई 'पानीपत' की हुई, पर चोन श्रीर जापानवालों को उसका पता तक में था। लेकिन श्राज ऐसी हालत नहीं है। दुनिया के किसी कोने में भो छोटी-सी घटना होती है, तो फीरन सारी दुनिया पर उसका श्रसर

होता है। यूरोप श्रीर श्रमेरिम की घटनाश्रों का हिन्दुस्तान के बाजार पर फोरन श्रमर होता है। इस तग्ह बड़े-बड़े स्वाल श्राज पेश होने श्रीग शीव निर्णय करने की श्रावश्यकता होने से श्राज निर्णयभक्ति की जितनी श्रावश्यमता है, उतनी पहले नहीं थी। श्राप देख रहे हैं कि श्राज निसीको पैटल चलने की फुर्कत नहीं है, हर कोई इवाई जहाज श्रीर ट्रेन में इस तरह भागा जा रहा है, मानो कोई शेर उनके पीछे लगा हो।

ताल्पयं यह है, ग्राज का जमाना ऐसा है कि उसमे बहुत णीव फेसले करने यहते हैं। इसलिए इस जमाने में सबसे बड़ी शक्ति हैं निर्ण्य-शक्ति। उसी भें प्रजा' करते हैं। जिसकी प्रजा स्थिर हो जान, उसे 'त्यितप्रज' उत्ते हैं। विद्यार्थियों को स्थितप्रज बनना चाहिए। उसना तरीका यही है कि अपने मन, इन्द्रिय, चुदि ग्रादि पर काबू पाने की कोशिश की जान। विद्यार्थियों को अपनी सक्त्य-शक्ति हढ करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अगर तम नोई निर्णय करें ग्रीर यह दूट जाय, तो हमारी ताकत दूट जाती है। इसलिए में जो भी निरुचन करें, बह दूटे नहीं, चाहे प्राण चले जाय, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इस तरह निरुचय-शक्ति के लिए इन्द्रियों पर काबू पाना बहुत जरुंगे है।

#### निरन्तर सेवापरायण रहे

विद्यार्थियों का तीसरा कर्नव्य यह है कि वे निरन्तर नेतापरायण रहे। निना मेवा के जान-प्राप्ति नहीं होती। महाभारत का एक प्रसग है। अर्जुन, भगवान् कृष्ण और वर्मराज साथ वैठे हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गाडीव बतुष्य की निन्दा करेगा, उसे में कल्ल कहूँगा। धर्मगंज ने अर्जुन का उत्साह बदाने के लिए गाडीव की निन्दा करते हुए कहा कि त् और तेरा गाडीव इतना व्लव्यन् है, किर भी हम इतनी तकलीक हो रही है, और हमारे अनु गतम नहीं हो रहे है। अर्जुन वडा धर्मनिष्ठ था और उनका अपने आई पर बहुन प्यार था। वह खुद की निन्दा सह लेता, किन्तु गाडीव की निन्दा न सह सना, इनलिए कृष्ण के गामने ही उसने वर्मराज पर प्रहार करने के लिए हाथ उदाया। कृष्ण ने हाथ जीचते हुए उससे कहा कि 'तू कैमा मूर्ख है र तुक्ते ज्ञान नहीं है। तुने हुकों की सेवा नहीं की, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा है

महाभारत में ग्रन्यत्र यत्तपश्न की कहानी है। उसमें एक प्रश्न यह पूछा गया है कि जान कैमें प्राप्त होता है? तो जवाब मिला, 'ज्ञानं बृद्धसेवया।' बृद्धों की सेवा से जान प्राप्त होता है। बृद्धों के पास ग्रनुभव होता है। सेवापरावणों के सामने उनका दिल खुल जाता है ग्रीर वे ग्रपना कुल सारसर्वस्व दे देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को सेवापरावण होना चाहिए। बृद्धों की, माता-पिता की दीन-दुखी ग्रीर समाज की सेवा करनी चाहिए। यह नहीं समफना चाहिए कि सेवा समे नेवा करते रहेंगे, तो ग्रव्ययन कैसे होगा। यह विश्वास होना चाहिए कि सेवा से ही जान प्राप्त होता है।

रामायण की कहानी है। विश्वामित्र ने दशर्य के पास जाकर यज-रक्षा के लिए राम-लद्मण की माँग की। दशर्य मोहग्रस्त था, इसलिए बोल उठा कि 'मेरे राम की उम्र ग्रमी सोलह साल भी नहीं हुई, तो में उसे कैसे दे सकता हूँ ?' सुनते ही तपस्वी विश्वामित्र ने कहा: 'ठीक है, में जाता हूँ।' वाल्मीिक ने वर्णन किया है कि विश्वामित्र के इन शब्दों से सारी पृथ्वी काँप उठी। जानी पुरुप की जा इनकार राज्य भी नहीं कर सकता। फिर विशिष्ठ ने दशर्थ को समस्त्राया कि 'तू कैसा मूर्ख है, विश्वामित्र राम-लद्मण की माँग करता है, तो उससे तेरे पुत्रों का कल्याण होगा। वे विश्वामित्र की सेवा करेंगे ग्रीर उससे उन्हें जान प्राप्त होगा। सेवा से बढकर कोई विज्ञापीठ नहीं हो सकता।' यह सुनकर दशर्थ ने विश्वामित्र को राम-लद्मण सीप दिये। फिर वाल्मीिक ने वर्णन किया है कि किस तरह राम-लद्मण को सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त हुगा।

# सर्व-सावधान रहें

विद्यार्थियों का चौथा कर्तव्य यह है कि उन्हें सर्व-सावधान होना चाहिए । दुनिया में समाज की जो हलचर्तें चलती है, उन सबका अध्ययन करना चाहिए । जो भिन्न-भिन्न वाट निर्माण होते है, उन सबका तटस्थ-बुद्धि से अध्ययन करना चाहिए । विद्यार्थियों को सर्वव्यापक होना चाहिए । विद्यार्थियों की बुद्धि सकुचित न होनी चाहिए । उसे यह न मानना चाहिए कि मै तेलुगु-भाषाभाषी हूँ या हिन्दुस्तान का पुरुष हूँ । उसे तो यही महसूस होना चाहिए कि मै तो द्रष्टा हूँ

श्रीर यह सब हर्य है, उससे मं अलग हूँ, भिन्न हूँ। वर्म श्रीर भाषा के जो वाद चलते हैं, उन सबसे मं अलग हूँ और तहस्य बुद्धि से उनना प्रस्तान करनेवाला हूँ। विद्यायियों की ऐसी व्यापक बुद्धि जरूर सबेगी, लेकिन इन दिनों उल्टा ही देख रहे हैं। भाषावार प्रान्त-रचना के विषय पर जितने कराड़े हुए, उनमें हृदय की सकीग्रीता ही प्रकट हुई। इस तरह की सकीग्रीता न रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक बुद्धि से सोचना चाहिए श्रीर व्याप चाहिए कि इस विश्व-नागरिकता की स्थापना करनेवाले हैं। उन्हें यह भी न कहना चाहिए कि इस भारतीय है। भारतीय तो वे हैं, जो श्राज के नागरिक हैं। लेकिन हम विद्याथा भारतीयता से भी ऊपर उठे हैं। इस विश्व मानव है, इस विद्या के उपासक है, तहस्य बुद्धि से सोचनेवाले है, श्रातः इस सकुचित या पाथिक नहीं वन सकते।

हम चाहते हैं कि विद्यार्था इन बातो पर सोचे । सर्वोदय-विद्यार का तटस्य बुद्धि ने खूर ग्रन्यन करें ग्रीर इसे खूर ग्रच्छी तरह समफ लें, क्योंकि ग्राड़ दुनिया को इस विचार का ग्राकर्पण हो रहा है। और गमिया की छुट्टी में गॉव-गॉव जाकर सेवा करें। गॉववाले मेहनत करते हे, इसलिए उनका हमारे सिर पर बहुन ऋण है। हम उसमें से थोड़ा वापस देने की कोशिश करें।

कर्नृत १९-३-<sup>१</sup>५६

# [ आन्त्र विधान-सभा के सदस्य और मत्रिगर्णों के बीच ] आज भारत का विशेष दायित्व

स्वराज्य के वाद हम लोगों की जिम्मेवारी सब प्रकार से बह गयी। हमें स्वराज्य विशेप हम से हासिल हुआ है। इसिलए भी हमारी जिम्मेवारी कुछ विशेप बढ़ी है, क्यों कि उसी के कारण दुनिया में हमारे लिए कुछ आशा बनी है। इसके अलावा भारत की अपनी एक नित्यनूतन सभ्यता है। इसिकों हम 'पुराण-सन्यता' कहते है। पुराण-सम्यता की व्याख्या हम यह करते हैं कि जो देश पुराना होते हुए भी नवीन है। नित्यनूतनता पुराणता का लच्नण है। जो सम्यता नित्य नया रूप वारण कर सके, वही 'प्राचीन' कहलाती है। जिसमें यह शक्ति नहीं है, वह सम्यता छिन्न-विन्छिन्न हो सकती है। भारत की सम्यता में एक विशेप दर्शन होता है। उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते है। उन सबकी सम्यताओं को इसने हजम कर लिया है। इसिलए भारतीय सम्यता बहुत हो परिपुष्ट और मधुर हुई है। सबके साथ अविरोध साधने और सबसे प्रेम के साथ रहने की भारत की अपनी एक विशेष सम्यता है। उभीके कारण हम पर एक जिम्मेवारी आती है।

इसके श्रलावा श्राज दुनिया की ऐसी स्थित है, जिसमें बहुत देश डॉवाडोल है। मैने तो कई बार कहा है कि ऐसी हालत में हम पर यह जिम्मेवारी श्राती है कि हम श्रपना दिमाग कायम रखें। उन लोगों के दिमाग श्राज थक गये हैं। उन्होंने बहुत दिमाग चलाया श्रीर उत्तरोत्तर शलास्त्र बढाते गये। शान्ति की जल्तत वे भी महसूस करते हैं। 'वैलेन्स-पॉवर' (शक्ति के समतुलन) से शान्ति स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, पर उनका वह प्रयत्न चल न सका। दो विश्वयुद्ध हो चुके श्रीर तीसरा टालने की वे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह पहले उनका हिंसा पर विश्वास था, वैसा श्राज नहीं रहा।

किंतु इसके बदले में ग्रभी उनका श्रिहिंसा पर भी विश्वास नहीं बेटा । ग्राज वे ऐसी ही बीच की हालत में हैं । जब मनुष्य के मन में ग्रस्वस्थता और ग्रिनिश्चितता होती है, तम उनका दिमाग काम नहीं करता । इस ग्रोर या उस ग्रोर, ऐसी निश्चित दिशा मनुष्य लेता है, तभी वह कर्मयोग कर सकता है । किन्तु जहां व्यवसायात्मक बुद्धि है, वहाँ सशय है । ऐसी हालत में चाहे वे चिंतन चला सकें, पर उनकी बुद्धि काम न कर सकेंगी । ग्रभी पश्चिम में बहुत तत्व विचार चलता है, पर वहाँ किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं दोखती है । वे लोग अपने पुरपार्थ में पराकाष्ट्रा कर चुके, फिर भी उन्हें राह नहीं दीखती, तो उनका दिमाग काम नहीं करता । ऐसी हालत में यही दीख रहा है कि हिन्दुस्तान की नरफ दुनिया की निगाह है । ग्रीर इसीलिए हिन्दुस्तान पर जिम्मेवारी भी ग्राती है ।

#### प्रजा में अभय हो

ऐसी हालत में हमारे राज्यकर्तांश्रों को गहरे चिंतन से ही हरएक करम उठाना चाहिए। उत्तम 'श्रॅडिमिनिस्ट्रेशन' (शासन) चलाना एक कर्नद्म माना गया है। जिसके राज्य में शांति ग्रीर व्यवस्था रहती है श्रीर साधारण राज्यम्नी भी जहाँ सोचते हैं कि 'बहुत ज्यादा परिवर्तन न हों, जितना हो सके, उतना ही परिवर्तन किया जाय', वही उत्तम राज्यव्यवस्था है। मेरी नम्र गत्र है कि हिन्दुस्तान के लिए ग्रंव इतना ही काफी नहीं। साधारण राज्यव्यवस्था चलती है, लोगों नो बहुत तक्लीफ नहीं होती, इतने से ही हमारा समाधान नहीं होना चाहिए। याने व्यवस्था ग्रीर सामाजिक शान्ति, इतना ही आदर्श ग्रंपत्रीम है। में तो यहाँ तक कहता हूं कि जिसे ग्रंभी लोग 'समृद्धि' कहते है—याने 'जीवनमान बटाना', वह भी काफी नहीं। वे 'जीवनमान' बढाने की बात जरूर करें, पर उतना काफी नहीं। हिन्दुस्तान का जीवनमान बहुत गिरा है, उसे ऊपर उठाना है, यह ठीक है। किन्तु हमारे देश के मामने परमेश्वर ने जो कार्य रखा है, उसे सोचते हुए यर बहुत ही छोटी चीज है, ऐसा लगता है।

आखिर हमारे लिए कौन-सी मुख्य चीज होनी चाहिए १ इस प्रसंग में में पुराना शब्द ही इस्तेमाल करूँगा: 'श्रभयम्'। हमारे राज्य में श्रभय होना

चाहिए। हिन्दुस्तान के राज्यशास्त्र में यह एक बहुत ही महत्त्व का शब्द है। उसमें लिखा है कि प्रजा में ग्राभय होना चाहिए। किशोप बात यह है कि हिन्दुस्तान की पारमार्थिक भाषा में भी 'ग्राभय' शब्द महत्त्व का है। ग्रापकों माल्म होगा कि गीता में सबसे बढ़कर स्थान ग्राभय को दिया है। पारमार्थिक दृष्टि यही रही कि मनुष्य को सदा निर्भय रहना चाहिए ग्रीर यहाँ के राज्यशास्त्र की भी ग्रही दृष्टि रही। साधारण शान्ति से कुछ योड़ा सा सुखबृद्धि का प्रयत्न हो रहा हो। फिर भी जहाँ निर्भयता न हो, वहाँ इमने ग्रापना काम नहीं किया, ऐसा ही मैं कहूँगा। ग्राज दुनिया जितनी भयभीत हुई है, उतनी शायद कभी न हुई हो। ग्राइ-के-राष्ट्र भयभीत है। इसलिए दुनिया को वही बचायेगा, जो ब्यक्तिगत और नामाजिक तौर पर भी निर्भय बनेगा।

मेरी निगाह मे राज्य श्रोर सरकार की कोई जरूरत नहीं, श्रगर हम सामाजिक श्रमय स्थापन नहीं कर सकते। में किसीको दोप नहीं दे रहा हूँ। श्रापने देखा कि स्वराज्य के बाद भारत में कितनी बार गोलियाँ चलीं। श्राप कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा चल सकती थीं, लेकिन हमने कम चलायीं। पर यह दूसरी बात है। जिन्होंने गोलियाँ चलायीं, उन्हें में दोप नहीं देता, उन्होंने कर्तव्य-शुद्धि से और बहुत ही तटस्थ बुद्धि से काम किया। किन्तु गोली चलाने का मतलब यह है कि समाज में श्रमय नहीं है। इसलिए राज्यसस्था का यह काम है कि श्रपने राज्य में भय-निराकरण करे।

#### देश के भयस्थान मिटाये जाय

श्रपने देश में सबसे श्रिषक भय का स्थान कीन-सा है १ पहला, प्रजा में श्रत्यत दारिद्रय का होना श्रीर दूसरा, प्रजा में एकरसता का न होना । ये दोनों वडे भारी नित्र के स्थान है । इसलिए राज्यसस्था से यह श्राशा की जायगी कि वह इन होनो भयस्थानों को दूर करें । इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यह दर्शन होना चाहिए था कि सबसे गरीब, सबसे नीचे के स्तरवाले को मदद मिल रही है । जैसे पानी जहाँ से भी दौडता है, समुद्र के लिए दौड़ता है—समुद्र को निर्म के लिए ही वह बहता है । वैसे हो सारी सरकारी श्रीर जनता की संस्थाएँ दु:खियों का दु:ख निवारण कर रही हैं, ऐसा दीखना चाहिए था।

मेंने एक सहज प्रश्न पूछा और राज्यक्ताओं के नामने रन्ता या कि मुक्त यह बताइने कि जो भी ग्रच्छा काम किया जा रहा है, उसमे न कितना हिस्सा गरीबों के पास जाता है १ भगवान् को 'विश्वनाथ' छोर 'जगन्नाय' कहते है, क्वेरिक वह नवमा सरक्षक है। फिर भी उसका विशेष नाम है 'दीननाय', दीना का रक्षण्यती। हमारी राष्ट्रप्रस्था दीननाथ होनी चाहिए, लेक्नि होता उससे उल्टा है। गाँव मे 'इलेक्ट्रिसर्टा' य्राती है, तो वह ग्राम लोगों के लिए नहीं रहती। हुछ लोगो का यह खयाल है कि 'बाबा गाबीजी का चेला है, प्रामीयोग बगरह चाहता है, वह बिजली नहीं चाइता होगा।' में उनमें करता हूँ कि मुक्ते तो 'ऐटोमिक एनऔं भी चाहिए। लेकिन यह सोचिये कि विजली परले रिसके पन पहुँचती है। पहले बड़े शहरीं म जाती है, उनके बाद दूसरे गाँवों म जाती है। ग्रीर गाँवों म भी उसे पहले मिलती है। जिसके पास पेसा हो श्रीर जो उसे ले सके। परिगामस्वरूप यह कुछ लोगो या यया वन जाता ह। जो दूर दूर के गाँव ह, वहाँ तो विजली पहुँ चती ही नहीं। गरीने के पास विजली जानगी भी, तो वह निरुपद्रवी प्रकाश के रूप में, उत्पादन के लिए न जायगी । किन्तु सूर्यनारायण इससे बिल्कुल उल्टे काम करता है। वह उगता है, ते। उसका प्रकाश उस भोपडी म प्रथम जाता है, जिनके दरवाने नहीं है, किर वह शहरों में प्रवेश करता है। और सबसे ग्राप्तिर में बड़े-बड़े महलों म जाता है। जर्रे लोग ग्रपने भवन आदि छोडकर खुने जेत मे ग्राते हे, तो मूर्गनाराग्ण उनहीं मदद म फौरन दौडता है। सूर्यनागयण नगे की जितनी सेवा करता है, डननी पहने हुए की नहीं। यह डमकी खूबी हे कि सबसे प्रथम जिंडे उसकी आवश्यकता है, उसे मदद दंता है। इसी तरह विजली हम चाहेगे, लेकिन प्रश्न हं कि क्या निजनी उनके पास पर्चेचती है 8

# सवसे हु खी का प्रथम मदद मिले

तालीम का यही हाल है। जिन्हें सेन्ज़ों साल ने हमने अजान में रजा है, क्या उनके पास तालीम के लिए हम पहुँचते हैं है दिन्यों, पहले अपने यहाँ विद्या-प्रचार की क्या योजना थी। पुराने जमाने में परियाजन-पर्ग हमता और जान देता रहता। वे छोटे छोटे गाँवों मे श्रीर भोपडी मे जान देते थे। सर्वोत्तम जानी लोगो के पास ही जाकर उन्हें जान पिलाते, खिलाते थे। लेकिन श्राज की योजना क्या है श्रो उत्तम जानी है, वह फलाना प्रोफेसर है श्रीर उसके पास उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जो लच्मीवान् हैं। याने जान-प्राप्ति भी गरीबों को प्रवम नहीं मिलती। ऐसी कई मिसाले मैं दे सकता हूँ।

श्रव तो मै गॉव-गॉव घूमता हूँ और टीनो के दुःख अच्छी तरह जानता हूँ। जो 'कम्युनिटी प्रोजेस्ट' चला रहे हैं, वे भी मुक्ते मिलते है। हाल ही में श्रभी हे साहब मिले थे। उन्होंने भो यही कहा कि हमारी मदद उन्होंको पहुँचती है, जो मदद खींच सकते है। सरकार श्रीर कम्युनिटी प्रोजेस्ट की तरफ से भी मदद उन्हें मिलती है, जिन्हे 'सिक्युरिटी' होगी। शकर के साथ शादी करने के लिए कौन तैयार है शबह तो सर्व प्रकार से दिर्द्ध है। उसके साथ शादी करने के लिए पार्वती ही तैयार थी। पर श्राज तो सब कन्याश्रो के पिता लहमीवान देखकर श्रपनी कन्याएँ उन्होंके घर पहुँचाते हैं। जो दिर्द्ध भगवान् है, उसके पास श्रपनी कन्याएँ उन्होंके घर पहुँचाते हैं। जो दिर्द्ध भगवान् है, उसके पास श्रपनी कन्या पहुँचाने के लिए कौन तैयार है शपर जो तैयार होगा, वहीं भम का एक स्थान टाल सकेगा। ऐसा दर्शन मुक्ते श्रपने देश में नहीं हो रहा है। में फिर से कहूँगा कि इसमें में किसीको दोप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा काम क्या है, इस श्रोर श्रापकी दृष्टि खींचना चाहता हूँ।

'पंचवापिक योजना' की नक्ल मेरे पास ग्रायी है। मुक्ते कहा गया है कि उस पर मैं मेरा ग्रामिप्राय दूँ। मैंने कहा: 'मैं उसकी भाण नहीं समक्त सकता, में समक्ता हूँ, वैसी ग्रागर उसकी भाण हो तो ठीक है।' इस पर वे पूछने लगे कि 'कौन-सी भाण है!' मैंने कहा कि 'वापू ने कहा था कि कस्तूरवा-ट्रस्ट का काम उन गाँवों में चलना चाहिए, जहाँ जनसंख्या दो हजार से नीचे हो।' क्या शहरवालों से वापू का द्वेप था हो जो सबसे दुःखी ग्रवयन है, उसके पास पहले मदद पहुँचनी चाहिए। इसिलए मैंने कहा कि पचवार्षिक योजना में यह बात होती कि इतनी सारी रकम ऐसे छोटे छोटे गाँवों के लिए खर्च हो रही है, तब तो मैं वह भाषा समक्त सकता। एक प्रसिद्ध कहानी है—पूछा गया था कि नदी में

पानी क्तिना है १ चार फुट या तोन फुट १ कोई निर्णय नहीं होता या। याने उसमें खतरा है या नहीं, यह कोई नहीं कह मक्ता था।

हम जेल में थे, तो राजनीतिक कैंटियों का वजन बहुत घटा था। बहुत होहल्ला हो गया। ऊपर में पृछा गया कि इस तरह वजन क्यों घटा १ पिर जेलर की तरफ से सबका वजन तौला गया। त्यान में द्याया कि ख्रीसत एक पाट वजन बटा। उसने लिख टिया कि दो हजार कैंदियों का वजन ख्रीसत एक पाट बटा। जाहिर था कि ख्रीमत एक पोट बढ़ा, लेकिन इसमें पचानों का वजन घटा था। इस तरह ख्रीसत में कोई निर्णय नहीं होता कि खतरा है या नहीं १

माराश, दुःखियों को किम तरह मदद पहुँ चायी जा रही है, यह यान में आयेगा, तभी ठीक होगा। यह जब तक नहीं होगा, तम तक जनता में अभम नहीं होगा। अभी बम्बई म इतने दगे हुए, हमें उसका बिलकुल आश्चर्य नहीं लगा, बिलक आश्चर्य यही लगा कि इतने कम तादाद में दगे क्यों हुए। बम्बई में लाखों लोग फुटपाय पर अपना जीवन बिताते हैं, इमलिए आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि इतनी भी शान्ति वहाँ में है। इसका उत्तर यही है कि हिन्दुस्तान की सम्बता म ऐसी चीज है, जिसके कारण यह शान्ति है। कोई भी निमित्त होता है, तो दगा हो जाता है। लेकिन निमित्त मुख्य नहीं, मुस्य चीज तो यही है कि दु खियों को मदद मिलनी चाहिए। इसी नरफ हमारा ब्यान जाना चाहिए।

#### एकरसता के लिए नयी तालीम चाहिए

दूसरी बात यह है कि अपनी जनता में एकरस्ता नहीं है। इसके कई बारण है। यह देश अनेक मानव वशों का बना हुआ है। इसलिए इतनी एकरस्ता तो अभी आ नहीं सबती। किर भी वह देश का एक भयस्यान हे, उसलिए राज्य कर्ताओं को इसकी चिन्ता होनी चाहिए कि यह सारा छिन्न-भित्र समाज एक वेन बनाया जाय। इसका यही उपाय है कि देश की तालीम बदली जाय। मुक्ते इस बात का आश्चर्य होता है कि हमारे देश में राज्य नदला, पर तालीम नहीं नदली। मेने तो उसी दिन कहा था कि आज पुराना राज्य गया, तो जैमे पुराना भरहा

एक च्रण के लिए भी नहीं टिक सकता, वैसे ही पुरानी तालीम भी एकदम बन्द होनी चाहिए। किन्तु वह पुरानी तालीम आज तक चल रही है। यह जाहिर है कि अभेजों को राज्य चलाने के लिए चन्द लोग नौकर की हैसियत से चाहिए थे। इसलिए उन्होंने अपनी विद्या यहाँ दी। परिणामस्वरूप जिन्होंने वह तालीम पायी, वे जनता से विलकुल दूर हो गये और उनके और जनता के बीच एक दीवाल खड़ी हो गयी। आज भी वह विद्या जारी है, तो समाज मे एकरसता कैसे आयेगी १

साराश, आज ग्रपनी व्यवस्था में जो ग्रत्यन्त दुःखी हैं, उन्हें प्रथम मदद मिलनी चाहिए, सब प्रकार के ऊँच-नीच-भाव मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, शरीर-परिश्रम पर चलने की तालीम मिलनी चाहिए। इतना ग्राप करेंगे, तो जो दो भयस्थान हैं, वे दूर हो जायेंगे।

कर्नुल <sup>'</sup> १२-३-<sup>'</sup>५६

# कुटुम्ब-नियोजन

: २८:

यहाँ मुभत्ते पूछा गया कि 'कुटुम्ब नियोजन की योजना का सरकार कितना द्याधिक ग्राग्रह रख रही है! इसके बारे में ग्रापकी क्या राय है ?' वास्तव में मुभ्ते कबूल करना चाहिए, मैं समभ्र नहीं पाता कि यह क्या चल रहा है! हिन्दुस्तान में हर वर्गमील के लिए करीब ३०० की जन-सख्या है, तो जापान में १ हजार है। किर हिन्दुस्तान में अधिक जन-सख्या है, ऐसा क्यों माना जाता है ? यह पुरुषार्थ का विषय है ? ग्राज हिन्दुस्तान में ज्यादा लोग हैं ग्रीर उनके पोषण का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता, यही तो सवाल है। ग्राखिर यह सामाजिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक विषय है। किन्तु इन दिनों यही चलता है कि कृतिम रीति से कुटुम्ब-नियोजन (Family Planning) किया जाय ग्रीर विषय-वासना बढने पर कोई पाबन्दों न रखी जाय।

#### तालीम ओर नेतिकता वढायी जाय

ग्राज यह साग भृतदया के नाम पर चल रहा है श्रोर बड़े-बड़े परोपकारी भी इसके लिए अनुकूल इ। वे सोचते हे कि जब तक ऐसी युक्ति न की जायगी. बटनों को भाइयों के हाथ से मुक्ति न मिलेगी। किन्तु इम मानते ई कि बहनों मे ही इतनी योग्यता क्यों न हो कि वे नाहक ग्राक्रमण न होने दं। यह जो प्रयाल रुढ़ हो गया है कि पत्नी को इमेशा पति के वश रहना चाहिए, वह नड़ा ी गलत है। बहनों को इम बारे में अच्छी तालीम मिलनी चाहिए स्रीर उनशी नैतिकता बढनी चाहिए। रोत म एक मामान्य बीज बीया जाना है, तो लोग उसकी कितनी चिन्ता करते हैं। मान लीजिये कि कोई किमान सग नन्नत्र मे बीज बोने के बढ़ले मई में बोये, जब कि जमीन जल रही हो, तो उसे क्या करा जायगा १ अगर वह कहे कि मेरा 'प्लॉनिग' चल रहा है श्रीर में चारता है कि बीज न उगे, तब तो स्राप उसे 'नॅशनल वेस्टेज' ममर्भेंगे। इसी तरह मनुष्य के बीज का इस्तेमाल हो ग्रीर उनमे कोई फल निर्माण न हो, उसके कोई मानी नी नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक करेगा कि निष्फल किया न होनी चाहिए। लेरिन श्राज के वैज्ञानिक इतने टीन हो गये है कि वे सोचते ही नहीं। जर मनुष्य के जीवन में वैज्ञानिक रिष्ट (Scientific Outlook) ग्रायेगी, ता वह उरेगा रि कोई भी क्रिया निफल न होनी चाहिए। तत्र वह जिस किया में पीरुप ना सम्बन्ध स्राता है, उसे तो बिलकुल ही निष्फल होने न त्या । इसलिए यह माग विषय हमारी समभ-शक्ति के बाहर चला जाता है।

# पुरुपार्थ और सयम-दृद्धि ही एकमात्र उपाय

खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान की जनता म 'मुदुम्ब नियोजन का प्रह तिचार फल न पायेगा। जिस तरह वे तिचार करते हैं, उस तरह से उन्हें पचाने के विष्य श्रीर बाते करनी होंगी। दुनिया का यह प्रमुभय है कि जम जीवन म पुरपाय बटता है, तम विषय-वासना कम होती है। समसे श्रुच्छी तरह पुरुपाय करने का मीका मिलेगा, तो स्वमावतः विषय-वासना पर नियन्त्रण् हो जामगा। साथ ही हिन्दुस्तान का पुष्पार्य जितना बढेगा, उतना ही पोषण का उन्तजाम भी

बढेगा। बहाँ पोपण अच्छा नहीं मिलता, वहीं भोग-वासना और विषय-वासना बढती है। जानवरों में भी यह देखा गया है। मजबूत जानवरों में विषय-वासना कम होती है और कमजोरों में ज्यादा। फिर कमजोरों की जो सन्तान पैदा होती है, वह भी निर्वार्थ या निकम्मी होती है। इमीलिए में व्हता हूँ कि यह विषय सामाजिक और आव्यात्मिक है। इस दृष्टि से सोचकर ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए, जो स्थम के लिए अनुकृत हो। समाज में पुरपार्थ बढाना चाहिए, साहित्य सुधारना चाहिए। गटा साहित्य, गन्दे सिनेमा रोकने चाहिए। इमीलिए हम कहते हैं कि यह गहरा साम्कृतिक विचार है, उससे खिलवाइ न किया जाय।

पेदपाडु (कर्नृत ) १२-३-'५६

# व्यापारियों का आवाहन

: 38 :

शायद यही देश है, जहाँ व्यापार एक सुव्यवस्थित धर्म माना गया है। व्यापार प्रामाणिकता से करना चाहिए, यह बात दुनिया के सभी धमो में कही गयी है। प्रामाणिकता एक धर्म है, सत्यनिष्ठा एक धर्म है, यह मानी हुई बात है। किंतु व्यापार स्वय ही एक धर्म है, इस बात का भान इसी देश में समाज को कराया गया। समाज के विभाग के लिए व्यापारियों का एक सुव्यवस्थित वर्ग माना गया। वैश्य का वाणिच्य एक स्वतत्र धर्म है, यह शास्त्रकारों ने आदेश के तौर पर कहा। यह अपने ही देश की विशेषता मानी गयी।

# व्यापार एक सुव्यवस्थित धर्म

कहा यह गया कि निष्कामता श्रीर अनन्य प्रीति से वेट का श्रन्ययन करनेवाले को जैसा मोद्य हासिल होगा, वैसा ही उस वैश्य को भी होगा, जो निष्काम श्रीर सेनाबुद्धि से व्यापार करेगा। यह बहुत ही विशिष्ट विचार है। इसमे समाज सेना के विभिन्न कार्यों को समान प्रतिष्ठा दी गयी है। निष्काम श्रीर कर्तव्यपरायण ब्राह्मण को जो मोद्य मिलेगा, वही मोद्य निष्काम श्रीर कर्तव्यपरायण वैश्य को मिलेगा। क्या इन दोनों मोलों में कोई फर्क रहेगा । मोल में किया प्रसार के दर्ज या फर्क माने ही नहीं जा मकते। सचमुच यह श्रद्भुत श्रोजना रही कि क्रियप्रायण वेज्य, ब्राह्मण या लित्रय, कोई भी हो, यदि वह निष्ममता ने सेवा करता है, तो उमे मोल का ममान दर्जा मिलेगा। यानी समाज-मेवा-परायण वेज्य या व्यापारी एक माधक श्रोर भक्त की श्रेणी में टारिसल है। व्यापारियों को हिन्दुन्तान में बमेगान्त्र हाग इतनी जिम्मेवारी श्रीर इतनी प्रतिष्ठा दी गयो, इसका हिद्दुन्तान पर काकी परिणाम हुशा।

#### मासाहार-त्याग

देखा गना कि हिन्दुस्तान म को आन्नात्मिक विचार चला, उसम दनाभाय का विशेष ग्रश था। ग्रन्न प्राणियों के लिए मानव-समाज को प्रीति होने चाहिए, इस बात का भी ग्राग्रह रन्ना गया। इसीलिए यहाँ के ग्रसन्त्र लोगों ने मासाहार-पित्याग ना प्रयोग किया। यह घटना दुनिया के दूगरे देशों म नहीं घटी। इन दिनों पिश्चम के देशों में कुछ व्यक्तिगत और कुछ साधिक प्रभोग सक्त हुए है। याने विशिष्ट सच बने हे, जो शाकाहारी कहलाते हे और मानाहार से निवृत्त है। किन्तु हिन्दुस्तान में जिम तरह निवृत्त समात मिलती ह, वंसी दूगरे देशों में नहीं। ग्राज हमारे समाज में ग्रानेक दुर्गुण मीजद है, इसलिए मानाहार-निवृत्ति का हमारे मन म बहुत ग्राटर नहीं होता। किन्तु ने हमारी कमाई के है ग्रोर उनका स्वाल नर भृतदया का जो एक महान प्रभोग हुग्रा, उसे हम हीन नहीं मान सक्ते।

दया से प्रेरित होकर मामाहार छोड़नेवाली जमातों म प्यादातर वेण्य प्रोर ह्यापारी है। यह ग्राहिमा ग्रोर दया का विचार विशेषतः जेन-वर्म म फेला ग्रोर भक्तिमार्ग ने इसे उटा लिया। इसका व्यापारी-वर्ग पर बहुत प्रभाय पड़ा प्रोर वह ज्यादातर मामाहार से निवृत्त है। हम इसे छोटो वात नहीं समकते। एक देश का अविकाण ब्यापारी-वर्ग द्यामाव से प्रेरित होकर मामाहार से निवृत्त हुग्रा, यह एक महान् प्रयोग है ग्रोर इसके पीछे विशेष ग्रातुभव है। शास्त्रकारी ने व्यापारियों के प्रति जो विश्वास दिन्वाया, हिन्दुस्तान के ब्यापारी-वर्ग पर उसीवा २०४

यह परिणाम हुन्ना । इसलिए कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों में दयाभाव का मादा विशेष न्ना में है । यह भी मानना होगा कि इस विषम काल में बहुत-से हृदयों में निष्ठुरता छिपी है । इमारी समाज-रचना, विशेषतः न्नारिक रचना इतनी गलत हो गयी है कि मनुष्य चाहे या न चाहे, निष्ठुर बन जाता है । न्नार सबके साथ व्यापारियों में भी काफी निष्ठुर हृदय दीख पड़ता है । फिर भी यह कहना ही होगा कि यहाँ के व्यापारियों में दयाभाव का न्नार काती है ।

## द्यागुण का विकास

हमारे लिए यह सोचने की बात है कि जन एक वर्ग में दया का अश हम देखते हैं, तो उसका देश के लिए कोई लाम उठा सकते हैं या नहीं र में मानता हूँ कि व्यापारी-वर्ग की यह विशेषता हमारे देश की अपनी विशेषता है। किन्तु उसकी दूसरी विशेषता व्यवस्थाशक्ति है, जो सिर्फ हमारे देश की विशेषता नहीं है। वह गुण दुनिया के सभी देशों के व्यापारियों में है। सर्वत्र उपलब्ध व्यवस्थाशक्ति का गुण और अपने देश का दया का विशेष गुण, दोनों से युक्त हमारे व्यापारी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

दयागुण कोई साधारण गुण नहीं । मानव-समाज के लिए उसकी बहुत कीमत है। दया के विना कोई भी समाज च्रणभर भी टिक नहीं सकता। पश्चिम के समाज में और हिन्दुस्तान के समाज में निरन्तर दया के कई कार्य चलते है। बीमारों की सेवा के लिए दुनियाभर में जितनी कोशिश हुई, सारी दयाभाव से प्रेरित है। श्रॉपरेशन के नये-नये तरीके निक्लते हैं श्रीर उनसे मनुष्य को सुख पहुँचता है, दुःख की निवृत्ति होती है, यह सब दया का कार्य है। यहाँ तक कि लड़ाइयों में जख्मी लोगों की सेवा के लिए दयाभाव से प्रेरित होकर 'पथक' जाते हैं श्रीर सेवा करते हैं। इस प्रकार जीवन में सर्वत्र किसी-न-किसी रूप में टयाभाव दीख पड़ता है और इसीसे जीवन में मधुरता श्राती है।

धर्मशास्त्रकारो ने परमेश्वर का रूप ही दयामय माना है। खासकर इसलाम मे अल्लाह के लिए 'रहमान' ग्रौर 'रहीम' जो विशेषण जोड़े जाते हैं, उनका ग्रर्थ है,)ग्रत्यन्त दयालु। सब धर्मों ने परमेश्वर का यह गुण माना है। वैष्णकें ने बार-बार इसका मनन और म्मरण किया है। टया, ज्ञमा, करुणा, ये सारे दिव्य गुण मानव के लिए सदा-सर्वदा पूजनीय है। फिर भी कहना पड़ता है कि ज्ञाज दुनिया में करुणा का, दया का राज्य नहीं है। राज्य है शक्ति का। राज्य की अविधात्री देवी शक्ति है श्रीर दया, करुणा दासी के तौर पर काम करती है।

## करुणा कैसे बढ़े ?

किसी भी देश की सरकार अपने देश को मजबूत बनाने की बात सोचती है, लेकिन यह नहीं सोचती कि देश में कहणा कैसे बढ़े । देश की सैनिक शक्ति बढ़ाने की बात सभी सोचते हैं। यह नहीं सोचते कि अपने देश में अगर कारण्य बढ़ेगा, तो इस देश के जरिये दुनिया को शान्ति मिलेगी और सारी दुनिया की जनता करणागुण से जीत ली जायगी। कहणा का प्रभाव मानव पर कितना पड़ता है, यह बात जाहिर है। करोड़ों लोग ईसामसीह का नाम लेते हैं, सिर्फ उसकी करणा के कारण। बुद्ध भगवान् की जयजयकार करनेवाले चालीस करोड़ लोग दुनिया में है। उनकी करणा के कारण ही वे उन्हें याद करते है। आज करोड़ों लोगों के मन, जीवन और मरण पर अगर किसी चीज का अधिक-से-अधिक प्रभाव है, तो वह करणा का है।

करुणा का प्रभाव छिपा नहीं है। फिर भी राष्ट्रो की सरकारें, राष्ट्र की सम्मित से जो राष्ट्र का नियोजन करती हैं, श्रीर देश को मजबूत बनाने के लिए सोचती है, वे करुणा का प्रचार नहीं करतीं, सैनिक शक्ति का ही प्रचार करती है। पाकिस्तान की सरकार का ७० प्रतिशत खर्च सेना पर हो रहा है ग्रीर वह सम-भती है कि इससे देश मजबूत बनेगा। हिन्दुस्तान के लोग भी सरनार से पृछ्ते हैं कि ग्राप हमारी रक्ता के श्रीर देश की मजब्ती के लिए क्या कर रहे हैं है हमारे नेता समभाते हें कि 'हम भी जागरुक हैं, इस प्रश्न के प्रति उदामीन नहीं हैं। किन्तु केवल ताल्कालिक दृष्टि से काम करना उचित नहीं, दूरदृष्टि भी रखनी पड़ती है। देशसेवा के दूसरे भी काम हैं, उनके प्रति भी दुर्लंद्य नहीं कर सन्ते। सेना की तरफ भी व्यान देना पड़ता है।' हमारे नायको को, इस तरह का उत्तर देना पड़ता है, जो श्रपने मन में करुणा को बहुत आदर देते हैं।

#### शक्ति की आराधना

हं साल बुद्ध भगवान के २५०० वर्गा की समाप्ति का माना जाता है।
 उनिया के कई देशों में इसका उत्सव होगा। हमारे देश में भी बहुत बड़े परिमाण में यह उत्सव मनाया जायगा। अपने देश को इस बात पर बहुत अभिमान है कि यहाँ सर्वश्रेण्ठ कारुएयमूर्ति का जन्म हुआ। एक तरक तो करुणा के लिए मन में आदर और दूसरी तरक मजबूती के लिए शक्तिनेवता की आराधना। क्या इस तरह के विचार रखनेवाले हम लोग ढांगो हे विनहीं, किन्तु हमने अपने मन में एक विचार बैठा लिया है कि व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए करुणा श्रेष्ठ है, पर सामूहिक कल्याण के लिए शक्ति को जरूरत है। यह विज्ञान का जमाना है। इसलिए सामूहिक विद्धि की ही बहुत ज्यादा कीमत है। व्यक्तिगत उन्नति की कीमत गीण है। यही कारण है कि व्या और करुणा जैसे गुणों का महत्त्व पहचानते हुए भी इन गुणों का राज्य नहीं चलता।

हम समभते हैं कि हिन्दुस्तान के ज्यापारियों के लिए यहाँ मौका है। वे अक्सर द्याभाव से प्रेरित है। उन्होंने मासाहार-त्याग का प्रयोग किया है। वे इस काम के लायक है। उनके लिए भगवान ने यह कार्य रखा है कि वे करुणा का राज्य प्रस्थापित करें। लेकिन दयाभाव से प्रेरित व्यापारी निजी रचा के लिए एक पुरिवया, लाठीवाला रखते हैं। क्या कारुएय में निजी रचा की सामर्थ्य नहीं है करुणावान लोगों को भी इस तरह रच्चण की जरूरत क्यों पड़ती है ! इसीलिए कि उनके जीवन में करुणा-गुण का साम्राज्य नहीं, वह थोड़ा-सा मिश्रित है। जिस व्यापारी की सम्पत्ति, बुद्धि ग्रीर योजना-शक्ति आसपास के लोगों की सेवा में खर्च होती होगी, क्या उसे रच्चा के लिए सिग्रही की जरूरत होगी ?

# महावीर भी, सुवर्ण भी !

बिहार में हम एक जगह जैनो का मन्दिर देखने गये। वहाँ महावीर स्तामी की मृतिं थी। जेल में जैसे एक कोट के बाद दूसरा कोट रहता है, अनेक दरवाजे रहते है, वैसे ही कई कोट श्रौर दरवाजे लॉधकर मृतिं के दर्शन के लिए जाना पड़ा। जैसे किसी जेल पर हाथ में बन्दूक लेकर सतरी खड़ा रहता है, वैसे ही

उस मिन्टर पर हाथ में बन्दूक लेकर सिपाही खड़े थे। सभी दरवाने बन्ट थे। हमारे लिए एक एक दरवाना खोलना पड़ा। श्राप्तिर हमें वहाँ उपस्थित किया गया, नहाँ भगवान् महावीर स्वामी की नग्न मूर्ति थी। निन्होंने शीतादि से रक्षा के लिए वस्त्र पहनना भी उचित नहीं माना, ऐसे महापुरुप के दर्शन के लिए हम ना ले गये, ता द्वार बन्द थे श्रीर सतरी खड़े थे।

श्राखिर जो मुक्तात्मा सारे निहार में निःसकोच श्रीर निर्मयता से जगल-जगल घमते थे, उन्हें इस तरह कैंट क्यों करना पड़ा १ इसीलिए कि अन्दर के हिस्से में सुनर्णमन बहुत-सा श्रङ्कार था। भगवान महावीर स्वामी सुनर्ण का वह पिग्रह पमन्द नहीं करते। उनके शिष्न उनकी करणा के कायल थे, लेकिन वे नुवर्ण की प्रतिष्ठा भी नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि वे मानते थे कि दुनिया में मुनर्ण का साम्राज्य है। ग्राज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिम देश में मानी जाती है, उस श्रमेरिका में दुनिया का श्राधा सुनर्ण है। यानी हम महावीर भी चाहते हे श्रीर मुनर्ण भी। दोनों में हमारी एक सी निष्ठा है। दोनों का विगेय हम दख नहीं सकते और इसीलिए वहाँ बन्दूकवाला खड़ा करना पडता है। हमने महावीर की मृर्ति का दर्शन किया, तो हमें ऐसा लगा कि मूर्ति की श्रांखों से श्रांस वह रहे है। हम ज्यादा देर तक वहाँ खड़े नहीं रह सके, ग्रत्यन्त खिन्न होकर लोट श्राप। गरे थे महापुरप के दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन हुआ हमारे दुवेंव का ।

सोचने की बात है कि करणा को मानते हुए भी रक्षण का सवाल ग्राने पर शक्तिवेचता का स्मरण क्यों होता है र इसीलिए कि हमने श्रपना जीवन करणा-मन नहीं बनाना । हिन्हुस्तान के ब्नापारियों के लिए यह सोचने का विपन है। उनमें यह सोचने की क्षमता है। हमारे कई ब्यापारी मित्र है श्रोर हम जानते हैं कि उनमें कितनी श्राप्तात्मिक वृत्ति श्रीर दयाभाव है। आज की समाज रचना में करणा का योडा-सा काम कर उन्हें समावान नहीं होना चाहिए। बिल्क करणा की बुनिनाद पर समाज खड़ा करने की हिम्मत उनमें होनी चाहिए। हिन्हुस्तान के ब्नापारियों में करणाभाव है श्रीर साथ-साथ दुनिया के ब्नापारियों का गुण व्यनस्थाशक्ति भी है। जब ये दोनों शक्तियाँ इक्द्री है, तो भगनान् ने चहुत भारी काम उनके लिए रख छोड़ा है। व्यवस्थाशक्ति और दयाभाव, दोनों

#### भूदान-गगा

पर भी करुणा का राज्य न वन सके, तो हाइड्रोजन ग्रौर ग्रॉक्सिजन करने से पानी भी न वनेगा।

# देश और दुनिया को बचाये

ग्राज हम हिन्दुस्तान के व्यापारियों का श्रावाहन कर रहे हैं—"व्यापारियों, आग्रो। धर्मनिष्ठा तुममें है। शास्त्रकारों ने तुममें विश्वास ग्रीर निष्ठा रखी है। जो गुण तुम्हे हासिल है, उनका उपयोग कर दुनिया को बचाग्रो। तुम प्रजा के सेवक बनो ग्रीर सेवक के नाते लोगों में जाग्रो ग्रीर श्रपने को सेवा में खपाग्रो।"

ऐसा ही एक वैश्य हिन्दुस्तान में हो गया है। श्राज करोड़ों लोग उसका नाम लेते हैं। वह शुरू से श्राखर तक यह नहीं भूला था कि वह वैश्य है। कीन नहीं जानता कि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान के लिए करुणा के क्या-क्या कार्य किये। हम कह नहीं सकते कि वे कीन थे हैं वे ब्राह्मण के समान पवित्र थे, चित्रय के समान निर्भय, वैश्य के समान करुणामय श्रीर शूद्ध के समान सेवामय थे। इतना सारा होते हुए भी, वे सबसे श्राधक कुछ थे, तो बनिया थे। उन्होंने गोरचा का काम किया, खादी को प्रतिष्टा दी, ग्रामोद्योगों को बढावा दिया, चमडे का उद्योग शुरू किया। सारे काम बहुत ही कुशलबुद्धि से देशवासियों के लिए किये श्रीर कराये। हिन्दुस्तान में ऐसा कीन है, दुनिया में ऐसा कीन है, जो कहें कि महात्मा गांधी से बढकर शख्स हममें कोई है। उनके भी नाम से हम श्रावाहन करते हैं कि "व्यापारियों, सामने श्रास्रों, देश ग्रीर दुनिया को बचाश्रों।" हमारे देश के व्यापारी वैश्य-धर्म को पहचानते हैं, व्यवस्थाशक्ति श्रीर करणाबुद्धि सबकी सेवा में लगाते हैं, तो हमारे देश की सरकार श्रव्यत निर्भय बनेगी।

# प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर

श्राज हमारी सरकार कहती है कि हमें समाजवादी रचना करनी है। इस-लिए 'प्राइवेट सेक्टर' कम होना चाहिए श्रौर 'पिंग्लिक सेक्टर' बढना चाहिए। यानी सामूहिक उद्योग बढना चाहिए श्रौर व्यक्तिगत उद्योग की प्रतिष्ठा कम होनी चाहिए। यह भेद हम समक्त नहीं पाते। सर्वोदय में इस विचार की कोई कीमत नहीं। जब पहली बार हमने दोनो सेक्टरो का कराड़ा सुना, तो हमें बहुत श्राश्चर्य हुआ। अगर कोई हमने पूछे कि हाथ के काम को ज्यादा महत्त्व है या श्रगुली के १ तो ऐसे सवाल का हम क्या उत्तर टेंगे १ हाथ पित्लक सेक्टर है श्रीर श्रगुलियों प्राइवेट सेक्टर। जो काम हाथ का है, वही काम श्रंगुलियों का श्रीर जो काम अगुलियों का है, वही काम हाथ का। हम समभ नहीं सकते कि यह भेड श्राया कहाँ से १ श्रगर व्यापारी की करुणानुद्धि श्रीर व्यवस्थाणिक लोगों की सेवा में लगती है, तो वे जो भी खानगी काम करेंगे, वे पूरे तौर पर मामृहिक होगे।

वेद भगवान् ने कहा है कि को मनुष्य दान-परायण है और अपनी सपित ना उपयोग सदा-सर्वदा सेवा में लगाता है, उसके पास होनेवाले घनमचय ना किसीकों मत्सर नहीं होता । लोग समभते हैं कि यह अनसचय हमारा बेंक हैं। उसकी रक्ष के लिए बहुकवाले सतरी भी नहीं रखने पडते। आसपास की कुल जनता उसकी रक्षक बनेगी। इसलिए यह मेद मिन्या है। अतः जब सरमार समाजवादी रचना की बात करती है, तब हिन्दुरतान के करणामय व्यापारियों को उरने की कोई जरूरत ही नहीं। उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि आप क्या ममाजवादी रचना करेंगे? बह तो हम करनेवाले हैं। हम अपने कुल उत्योग सेवा के लिए करेंगे, कोड़ी कोड़ी का हिसाब लोगों के सामने पेश करेंगे। पेट के लिए जितना मेहनताना चाहिए, उतना ही लेगे, ज्यादा नहीं। उनका भी हिसाब हम जनता के सामने पेश करेंगे और उम पर भी जनता की टीका मुनना चाहेगे। फिर उस टीका में यदि सत्य दिखाई पडेगा, तो उसे दुरुस्त करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे।

#### व्यापारियों में तीन गुण

हमें श्राश्चर्य होता है कि लोग हमसे श्राकर कहते है कि हिनुस्तान में खानगी मालिकात न रहेगी, तो क्या व्यापारियों को पूँजी लगाने की प्रेरणा होगी है श्राप्त सारे ववे देश के माने जायँगे, तो ब्यापारी उसमें योग दगे है वे श्रापनी प्रेरणा, बुद्धि श्रीर स्फूर्ति से जिस तरह श्राज पूँजी लगाते हैं, क्या श्रागे भी उसी तरह लगाग्रेंगे हैं वे लोग हमें समक्ताना चाहते हैं कि 'विड्ला' श्रीर 'टाटा' जैसे

महापुरप तभी पूँजी लगायेंगे, जब उन्हें स्वार्थ की प्रेरणा मिलेगी। हम समभते हैं कि ऐसा कहना इन महापुरुषों की बदनामी करना है। शास्त्रकारों ने विणक्षें या व्यापारियों से जो अपेता रखी है, उनके प्रति जो निष्ठा दिखायी है, उसके अमुसार यदि वे बरतते हैं, तो महात्मा गावी से कम प्रतिष्ठा उन्हें न मिलेगी।

लोग हमसे पृद्धते हैं कि ग्राप ऐसी भाषा बोलते हैं, तो क्या महात्मा गाधी के विचार के ग्रनुसार बिडला बैसे सेट ट्रस्टी बने हैं १ में कहता हूँ कि किसी च्यक्तिविशेष की परीक्षा लेना मेरा काम नहीं। में इतना जानता हूँ कि विडलाजी के हृदय में सज्जनता है ग्रीर पर्याप्त मात्रा म करुगा भी है। मुक्ते श्राशा है कि जो परमेश्वर मुक्ते बोलने की प्रेरणा देता है, वह उन्हें भी ग्रवश्य प्रेरणा देगा।

इस प्रकार की बात एक बड़े ब्यापारी के साथ मैंने की थी। जब मेने उन्हें यह बताया कि महात्मा गावी ग्रापसे ग्राशा रखते थे कि ग्राप ट्रस्टी बने, ग्रपनी च्यवस्थाशिक, सपित ग्रीर बुद्धि का उपयोग सेवा में करें ग्रीर करुणावृत्ति का भी उपयोग करें, तत्र उस भाई ने कहा कि यह बात हमारे लिए कठिन नहीं है। इस बात का एक बड़ा ही सुन्दर कारण उन्होंने पेश किया। वे बोले कि ग्राप देखते ही हैं कि दुनिया के ब्यापारी जैसे ऐशी-आराम ग्रीर शान-शौकत से रहते है, बेसे हम नहीं रहते। हमारा जीवन काकी सावगी से चलता है। उनकी यह बात सही थी। हमने ऐसे क्तिने ही ब्यापारी देखे है, जिनके घर का ठाठ साधारण लोगों के जैसा रहता है। वे ऐसी सादगी से रहते हैं कि पहचाना नहीं जाता कि ग्रमुक ब्यक्ति कोट्याधीश है। उन्होंने बताया कि यह हिंदुस्तान के ब्यापारियों की विशेषता है। वे दुनियाभर में घूम चुके हैं। मुक्ते इस बात का पता नहीं था। जब मैने दिरयाफत किया, तब मुक्ते मालूम हुन्ना कि उनकी बात ठीक है। हमारे देश के ब्यापारियों में करुणा है, व्यवस्थाशिक्त है ग्रीर इनके ग्रलावा सादगी भी है ऐसे तीन-तीन गुण जहाँ इक्टे है, वहाँ ये लोग करुणा का राज्य क्यों नहीं स्थापित कर सकते ?

# लगे हमारी-तुम्हारी होड़ !

आप देखते हैं कि मै एक-एक जमीनवाले के पास जाता हूँ श्रीर जमीन मॉगता हूँ । लेकिन मै एक-एक व्यापारी के पास नहीं जाता, क्योंकि जमीनवाले खुद से विचार समफाने की हैसियत म नहीं है। व्यापारी विचार को पहचानते है। इसलिए इयर में काम करता जाऊँगा, तो न्यापारी लोग महज ही समफ लेंगे। क्लाम में जो बुद्ध वियार्थी है, उमें हम अब्छी तरह सिखाते है, जब कि बुद्धिमान वियार्थी वैसे ही सीख लेता है। में गह देम्ब रहा हूँ कि हिन्दुम्तान के व्यापारी क्य मामने आते है और कब मेरा काम उटाने हे। वे मुफसे कहें कि तुम्ह भूमि हासिल करने का काम सवा है, तो तुम वह काम करो। तुम जितनी भूमि हामिल करोगे, उसे फलबूप बनाना, मफल बनाना हमाग काम है। अब लगने दो हमारी-तुम्हारी होड़। तुमने क्तिनी जमीन हामिल की है १४२ लाख एकड़। इतनी जमीन को अच्छी बनाना हमारा काम है।

हम कहना चाहते हे कि हिन्दुस्तान के ब्यापारियों म यदि यह स्फ्रिन या जाय, तो ग्राप देखिये कि हिन्दुस्तान में कहणा का साम्राज्य स्थापित होता है या नहीं, उमरा ग्रामर पारिस्तान पर होना है या नहीं, उसका ग्रासर विश्वशान्ति पर होता है या नहीं ग्रोर परिखामस्वरूप शक्षवल की कीमत कम होती है या नहीं ?

#### भारतीय संस्कार

बर्मनी के लोगों ने करोड़ों आदिमयों का बिलदान किया ग्रीर पैसा एर्चे किया, इसिलए कि दुनिया के लोगों को जीतें। अगर इतना बिलदान, इतना पैसा ग्रीर इतनी योजना लेकर वे दुनिया की सेवा करने को निकलते, तो दुनिया के मालिक बनते। बड़ा ग्राश्चर्य होता है कि हिंगा की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी व्यवस्थाशित, योजना ग्रीर पेसा लगाया। यह साग पड़ोसी देशों को जीतने के लिए किया गया। फिर भी वे उन्हें जीत न सके। किन्तु अगर जर्मनी-वाले दयाभाव से प्रेरित होकर दुनिया की सेवा करते, तो दुनिया उनमा नाम लेती। हमारा विश्वास है कि करणा का माम्राज्य स्थापित करने नी बात ग्रगर कहीं स्फेगी ग्रीर उसना ग्रारम्भ ग्रगर कहीं होगा, तो वह भारत में ही होगा। हम मालिक्यत मिटाने की बात करते हैं, तो लोग पृछ्ते हें, क्या दुनिया से पचाम साल में भी मालिक्यत मिट जायगी हमें यह विश्वाम तो नहीं है कि पचास साल में दुनिया से मालिक्यत मिट जायगी, परन्तु यह विश्वास है कि

ऐसी बात भारत म जरूर होगी, क्यों कि यहाँ का सस्कार ही इस प्रकार का है। पूरा-का-पूरा राज्य जिनके हाथ में था, वे उसे तिनके के समान फेककर चले गये।

# भूदान पूर्ति का भार उठा ले

रामचन्द्र के राज्याभिपेक की बात चली । िहन्तु तय हुया कि उन्हें बनवास जाना है। वे कीशल्या को मिलने गये। वह बोली : ''घत्स ! मुक्ते कितनी खुशी होती है, जब मैं राज्याभिपेक की बात सुनती हूँ।'' रामचन्द्र ने कहा : ''माता, मुक्ते वन का राज्य मिला है। ग्राशीर्वांट दो, में जाता हूँ।'' माता को सटमा पहुँचा, सिर्फ एक च्ला के लिए। वह फौरन कहती है : ''ग्रागर राजा की ग्राजा है ग्रीर तुम्हारी दूसरी माँ की भी इच्छा है, तो जरूर जाग्रो।'' तब वह एक वाक्य कहती है कि '' राजवश के लोगो को ग्रान्तिम च्ला में वन में जाना ही होता है। फर्क इतना ही है कि तुम्हें ग्राभी जाना पड़ रहा है।'' यह हमारी सस्कृति का ग्राटशें है। इस ग्रादशें को दुनिया में सिद्ध करने का काम ग्राया किसीको करना है, तो वैश्य का। प्रेरणा टेने का काम न्राह्मणों का है ग्रीर यह काम महान् ग्राचायों ने किया है। पर उसे साकार रूप देना, मूर्तिमत व्यवहार का रूप देना व्यापारियों का काम है। इसलिए हम व्यापारियों के पास जाकर यह नहीं पूछतें कि तुम कितना सपित्तिन दोगे हिम उनसे बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा की भूटान की पूर्ति का भार व्यापारी उटा ले। इससे व्यापारियों की प्रतिष्ठा होगी।

# गलती कहाँ है ?

सबको मालूम है कि व्यापारी के बिना जीवन नहीं चलता । व्यापारी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर मेजता है। इसीसे जीवन चलता है। इतना होते हुए भी त्राज हिन्दुस्तान मे व्यापारियों को गालियाँ सुननी पडती है। शास्त्र-कारों ने उनकी इतनी प्रतिष्ठा की, उनके बिना किसीका काम नहीं चलता, उनके मन में करुणा है, उनमें व्यवस्थाशक्ति और सादगी भी है, फिर भी काम नहीं बन रहा है श्रीर उन्हें गालियाँ मिलती है। सोचने की बात है कि गलती कहाँ है। बत्ती है, तेल भी है, लेकिन सीक नहीं लगायी, तो प्रकाश नहीं होता। बिजली

त्र्या चुकी है, लेकिन उसका बटन नहीं दवाया है, ग्रतः ग्रन्थकार है। इतना सारा गुणवान् वैश्य समाज हिन्दुस्तान में है, तब बाबा को किस बात की चिन्ता १

हमारा विश्वास है कि हमारे देश के व्यापारी बाबा का अविशिष्ट काम उटा लेगे और उसकी पूर्ति के लिए जो भी करना है, करेंगे। परन्तु वे उल्टे हमारे पास आते हे और हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हे और मूर्ख हैं, पैसे का उपयोग करना हम नहीं जानते। इसलिए आप अपने पैसे के साथ, करणा के साथ, व्यवस्थाशक्ति के साथ और साटगी के साथ आइने और इस काम को उटा लीजिये। पैसा टेकर हमें नाहक बटनाम मत कीजिये। वेल का काम घोड़े से नहीं बनता। खेत में काम करना है, तो वैल चाहिए। जोरो सं हौडना है, तो घोड़ा चाहिए। बाबा घोड़ा है और आप है वेल। यह घोड़ा अश्वमेव के समान घूमेगा और जगह-जगह जाकर विचार-प्रचार करेगा। लेकिन प्राप्त हुई जमीन को सफल करने का काम आपका, व्यापारियो का है।

# श्रपूर्व श्रवसर

हिन्दुस्तान के व्यापारियों के सामने एक मौका है। महात्मा गाधी ने व्यापारियों से वडी आशा रखी थी। उनकी श्रात्मा देख रही है कि मेरे प्यारे जातिवा के क्या करते हैं। भूदान-यज के जिरये मालिकयत मिटाने का महायज शुरू हुआ है। इस हालत में करणाप्रेरित वैश्य-वृत्ति के जो लोग हैं, उन्हें करणा का राज्य बनाने का मोका है। यह श्रावाहन हमने अत्यन्त विश्वास के साथ हिन्दुस्तान के व्यापारियों ने किया है।

श्रडोनी ( ग्रान्म ) २४-३-'५६ इन दिनो सभी देश एक दूसरे के साथ अतिनिस्ट सम्पर्क में आ गये हैं। डवर की हवा इधर और इवर की हवा उवर शीव फैल जाती है। इमें इममें मोई खतरा नहीं मालूम होता, क्योंकि जहाँ विदेश की हवा यहाँ शीव आ समती है, वहीं यहाँ की हवा भी शीव विदेश जा भी समती है। यह तो बहुत बड़ा सावन हमारे हाथ में है—हम अपने देश में एक हवा तैनार करते है, तो सहज ही उमका असर सारी दुनिया पर हो जाता है।

### हम स्वतन्त्र वुद्धि से सोचे

किन्तु ग्रगर इम ग्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि न रखेंगे, तो विदेशी इवा का ग्रसर उतनी ही शीव्रता से हम पर होगा । इसिलए हमारे देश के सामने सबसे मुख्य प्रश्न यही है कि हम ग्रपना दिमाग स्वतन्त्र श्रीर कायम रखे । हमे स्वराज्य मिला है, तो उमकी चरितार्थता इसीमें है कि हमारे देश का हरएक नागरिक स्वतन्त्र बुद्धि से सोचे । देश की स्थिति, परम्परा ग्रादि देखते हुए ग्रपने देश के लिए ग्रपने ही दग से सोचे । किन्तु जिस दुनिया के लोगो ने हिंसा को ही ग्रान्तिम ग्राधार मान लिया हो, वहाँ ग्रामिकमण-शक्ति (Initiative) किसीके हाथ में नहीं रह सकती ।

श्राज श्रमेरिका श्रौर रूस को एक-दूसरे का भन है। सारी दुनिया में भय छाया हुशा है। छोटे बड़े सभी देशों में भय व्यात है। कोई भी देश श्रपने मनमुतानिक कोई योजना बना नहीं पाता। एक-दूसरे को शक्त बढ़ाता हुग्रा देख खुद भी शस्त्र बढ़ाने लग जाता है। पाकिस्तान ने श्रमेरिका के साथ मेत्री कर ली है। मैत्री तो सारी दुनिया से करनी चाहिए। किन्तु यह मेत्री सैनिक मदद पाने के लिए की गयी है। पाकिस्तान शस्त्रवल बढ़ा रहा है, तो हिन्दुस्तान को भी लगता है कि श्रव हमे भी शस्त्रवल बढ़ाना चाहिए। पार्लमेएट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 'श्राप सावधान हैं या नहीं है श्रापको भी

शास्त्राह्मों से सज्ज होना चाहिए । ग्रागर ग्रामेरिमा से मदद न मिले, तो रूम से मी लेनी चाहिए। दस पर जवाव देनेवाले जवान देते हैं कि 'मार्ट, हम सावधान है। वे जानते हैं कि हमें ग्रापनी ताकत बनानी होगी। किर भी देश में ग्राच्छी योजना चलती है, तो उसमें ग्राघा डालने की जरूरत नहीं। कारण उससे वल ही मिलता है। शास्त्रवल बढाने के लिए हम सावधान हैं ग्रीर जिम्मेटारी भी महसम करते हैं।

#### देश की जवान में ताकत कैसे आये ?

पाकिस्तान कहता है कि हिन्दुस्तान चे लड़ने की हमारी मनीपा नहीं। हम कोई भी समस्या बातचीत से ही हल करना चाहते हैं। फिर भी सैन्यबल बढ़ता है, तो कूवत के साथ बातचीत चल सक्ती है और उसमें बल भी ख्राता है। किन्तु ऐसी हालत में हिन्दुस्तान भी ताक्त के साथ बातचीत करने के लिए सम्ब्राम्न-बल बढ़ाये, तो इसका कोई ख्रन्त ही न ख्रायेगा। वास्तव में प्रपने देश में, जनता में ऐसी ताक्त होनी चाहिए कि वह स्वयं कहे कि हम निर्भय है ग्रोर हमें शास्त्रल की जलरत नहीं है। हम पाकिस्तान से ताक्त के साथ बातचीत करना जरूर चाहते हैं। लेकिन हमारी जबान की ताकत बढ़े, इसलिए हमारे देश की सेना पहले जितनी थी, उससे छाधी कर टालं। उस पर जितना एक इर के मारे करते थे, उर छोड़कर उतना खर्च न करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश डर रहा है, सैन्य बहा रहा है। ऐसे देश से सुकाबला करने के लिए हमें ख्रपनी ताक्त बटानी चाहिए। हम सैन्यव्ल छौर शस्त्र शक्ति कम करें, ताकि हमारी भाषा में जोर छाये। क्या ऐसी सलाह ख्रपने प्रधानमन्त्री को देने की हमारी तैयारी है ?

#### पाक से वात करने के लिए शखत्याग

किसीने मुम्तसे पृद्धा कि आप पाक्स्तान के साथ बातचीत करने के लिए जायंगे, तो क्या तैयागे रखेंगे हैं मेने कहा 'जन तक में सैन्यनल रातम नहीं करता, तब तक उससे बोलने की तानत ही मुभमे नहीं आती। वास्तव में वातचीत की तावत तो अवल में होती है और वह तब तक नहीं आती, जब तक कि हम सेन्य-

बज पर भरोसा रखते हैं। अपने भाई को जीत लेने की शक्ति तन तक मुक्ते प्रात नहीं हो सकती, जन तक कि अहिंसा की शक्ति पर मेरा विश्वास न हो। लेकिन जब मैं यह बात कहता हूँ, तो लोग समक्ति है कि यह शख्स या तो बहुत पुराना नमूना होगा या चार हजार साल बाद का नमूना होगा।

श्राज तो यह पागल की बात लगती है, लेकिन कहीं न-कहीं किसी देश में यह ताकत श्रवश्य होनी चाहिए, जो दूसरे की ओर न देखते हुए श्रवना शम्बवल चीण कर दे। यह ताकत ग्राज न श्रायी हो, तो कल ग्रानी चाहिए ग्रीर कल श्राये, इसीलिए श्राज योजना होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के डर से अस्तिना बढ़ाने की बात करें, तो किस मुँह से रूस-ग्रमेरिका को शम्बसेना कम करने के लिए कहेंगे र राजाजी ने श्रमेरिका को उपदेश दिया था कि सामनेवाला देश क्या करता है, यह सोचे बिना तुम शस्त्र-सेना कम कर लो। जो बात हम दूसरे को करने के लिए कहते हैं, पहले हमे ही उस पर श्रमल करना चाहिए। जाहिर है कि वह शक्ति ग्राज हमारे देश मे नहीं है, लेकिन वह ग्रानी चाहिए। यह शक्ति जिस किसी देश मे श्रायेगी, वह सारी दुनिया की समस्या हल करने की राह दिखायेगा। खुद बचेगा और दुनिया को बचायेगा। कुल इतिहास देखते हुए हमे विश्वास होता है कि यह शक्ति भारत मे श्रायेगी। श्रव उसी दिशा मे हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यही सोचना चाहिए।

### आन्तरिक शान्ति के छिए हिंसा का प्रयोग न हो

ग्राज ग्रपने देश में कई घटनाएँ हो रही है। सबसे श्रेष्ठ घटना यही है कि पाकिस्तान सैन्यवल बढ़ा रहा है ग्रोर हमें शस्त्रवल बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसका उपाय यही है कि हम लोगों में ग्रहिसक शक्ति बढ़ाये। इस विषय पर सभी राजनैतिक दलों को गभीरता से सोचना चाहिए। उन्हें यह भी तय करना होगा कि हिन्दुस्तान में जितना समाज सेवा का काम चलता है, उसमें हिसा का प्रवेश न हो। हमें ऐसी ही कार्यपद्धित दूंढनी होगी। सब सस्था ग्रौर पद्धों के सामने हम यह कार्यक्रम रखना चाहते है। कम-से कम इतना तो हो कि हिन्दुस्तान की ग्रान्तरिक रह्या के लिए किसी भी पुलिस (Soldiei) की जरूरत

न हो । अगर ग्रापके प्रान्तिरक मसले हल करने के लिए ( जैसे कि S R C का मामला ) जगह जगह काफी पुलिस रखी जाती है, तो विदेशी का हमला जल्द हो सकता है।

अभी पाकिस्तान की तरफ से छिपे हमले हुए हैं। इम ग्राशा करते हैं कि वह योजनापूर्वक न हुए होंगे। किन्तु वे बुद्धिपूर्वक भी हुए हों, तो ग्राश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जो सैन्यक्त बढाता है, वह बीच-बीच में सैन्य को कुछ काम देगा या नहीं श्रे नॉर्मल स्कूल का ही प्रैक्टिसिंग स्कूल (Practicing School) होता है, वैमे ही ये 'प्रैक्टिस' (Practice) कर लेते होगे, हिन्दुस्तान कहाँ तक जाग्रत है, यह देख लेते होगे।

मै उन पर हेतु का आरोप नहीं करता, क्यों कि मै उसे जानता नहीं। यही कहता हूँ कि अगर देश में आन्तिरिक शान्ति रखने के लिए पर्याप्त सेना की जरूरत पड़े, तो अपने देश को दूमरे देश से बचाने के लिए और भी सेना आवश्यक होगी। याने देश की आन्तिरिक शान्ति और विदेशों हमले से देश को बचाने के लिए देश सेना पर आवार रखेगा, तो किर सेनिक-राज्य होगा। अगर अपनी प्रजा से उरना है और बाहर की प्रजा से भी उरना है, तो किससे न उरना होगा है इसेलिए सम्को निश्चय करना चाहिए कि हम आन्तिरिक शान्ति के लिए हिंसा का उपयोग न करेंगे। इमें यह समभना चाहिए कि अगर आतिरिक शांति के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रसग हम पर आता है, तो राज्यकर्ता के नाते हम नालायक होंगे।

किन्तु यह एकपद्मीय बात नहीं, क्योंिक सरकार जनता का प्रतिविष्म है। अप्रतः जनता की ग्रोर से भी यह निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो, अपने देश के मनले हल करने के लिए हम कभी भी सैनिक-बल का उपयोग न करेंगे, पुलिस, सेना कभी निर्माण न करेंगे। इनका निश्चय सभी पद्मों की श्रोर से भी होना चाहिए। आज जितने भिन्न-भिन्न पद्म है, सब एक दूसरे-के साथ बात करने के लिए कभी इकटें नहीं होते। हर मसले पर सब अलग अलग सोचते हैं। मेग खयाल है कि वे शादी श्रीर भोजन के अवसर पर भी एक दूसरे के घर न जाते

होगे। किन्तु समके चित्त में त्रागर देश का हिन है, तो उसकी चर्चा के लिए समको इकटा होना चाहिए।

इन दिनों विश्वशान्ति की बात सर्वमान्य वस्तु हो गयी है। कम्युनिस्ट भी विश्वशान्ति की बात करते हैं, तो वे भी इस पर चर्चा करने के लिए इक्टें हो सकते हैं। यह बात अपने देश में आज की स्थिति में अत्यन्त आवश्यक है।

### छोटी हिंसा मे श्रद्धा सबसे भयानक

मसले हल करने के लिए सनको 'श्रशातिमय तरीके का उपयोग न करेगे' इतनी ही निपेध प्रतिज्ञा करने से काम न चलेगा। उन्हें मसले हल करने के लिए शातिमय तरीका भी ढूँ उना होगा। श्रगर हिन्दुस्तान की कुल प्रजा कुछ बुनियादी मसले शान्ति की ताकन से हल करतो है, तो शान्ति पर विश्वास और श्रद्धा हासिल होगी। श्राज यह श्रद्धा श्रभी लोगों मे पैदा नहीं हुई है। श्रांखिर एस० श्रार० सी० (राज्य-पुनस्तगठन ग्रांचोग) के बाद दगे क्यों हुए शिन्होंने किये, उनका श्रिहेंसा पर तो विश्वास नहीं है। तब क्या हिंसा पर विश्वास है क्या वे बाहते हैं कि हिंदुस्तान ऐटम वम श्रांदि का उपयोग कर सके, ऐसी इसकी ताकत वने शस्प है कि ऐसो बड़ी-पड़ी हिंसा पर उनका बिलकुल विश्वास नहीं है। वे मानते हैं कि ऐटम वम से कभी शांति हासिल न होगी। फिर भी उनका छोटी-छोटी हिंसा पर विश्वास श्रवश्य है, यह बहुत ही भयानक चीज है।

शिक्त को ऐटम वम ग्रत्यन्त निरुपयोगी चीज लगती है, पर बच्चे को तमाचा लगाने में ज्यादा विश्वास है। जो कार्य अन्यापन-कला से न होगा, वह उस छोटे-से तमाचे से होगा, ऐसी उसकी श्रद्धा है। माता के हाथ में एक निर्दोंग लड़का ग्राया—मां के उदर में किसी बालक ने जन्म पाया। माना कहती है कि देखों चॉद! तो वह विश्वास रखता है कि हॉ, वह चॉद ही है। ऐसे विश्वास लड़कों को भी मारने-पीटने में माता-पिता को श्रद्धा है। वे बड़ी बड़ी भयानक हिंसा से तो डरते हैं ग्रीर उनमें उन्हें विश्वास भी नहीं है, लेकिन छोटी हिंसा में श्रद्धा है, जो बड़ी भयानक है।

# सेना बढाना हो, तो लोगो को भूखो मारना होगा

१६४२ के ग्रान्टोलन में हिन्दुस्तान ने अशान्तिमय तरीके से ग्रिम को यहाँ से हराया, ऐमा कुछ लोग कहते हें । कुछ कहते हैं कि हिंसा ग्रोग ग्रिहसा, दोनो मिलाकर काम हुग्रा । घी शकर के साथ ग्राटा मिलता है, तो लड़्ड्र बनता है वैसे हिंसा, ग्रिहसा तथा कुछ ग्रुक्त ग्रीर टलील, ऐसे तीन प्रमार में माम होता है । मन् १६४२ के आन्दोलन में इन्हीं चीजों का ग्रभ्यास हुग्रा था । इसीलिए एस० ग्राग० सी० के बाद यह प्रकार हुग्रा। किन्तु ग्रव हमें छोटी हिंमा पर के इस विश्वाम से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हमारा नम्र दावा है कि भटान-यज की बिट कोई मुख्य महिमा है, तो यही है। इससे ग्रन्त में देश की बड़ी समस्या का शान्तिमय तरीके से हल करने की स्र्त दीख पड़ती है। ग्राप भारत के नागरिक हैं—नगरवासी है। ग्रात: ग्राप मृदान को इसी दिए से देखिये।

कोई पृछते हैं कि श्रापको राह से देर हो रही है। मरकार से कानृन बनवाकर भृमि का बॅटवारा क्यो नहीं करते हैं हम पृछते हैं कि मकान बनाने में देर लगती है, इसिलए उसे ग्राग क्यो न लगायी जाय हात यह है कि जमीन छीनकर बॉटी जायगी, तो हिंसा पर विश्वास मजवूत बनेगा ग्रीर अपना देश गुलाम ही रहेगा। श्रार कोई हमें दिखा दे कि हिसा के रास्ते पर जाकर हमाग देश शेर बना, तो हम ग्रिहिंसा पर का श्रापना विश्वाम थोडी देर दूर रखने के लिए भी तैयार हैं। किन्तु हम पृरी तरह जानते हैं कि श्रागर हमारा देश हिंसा पर विश्वाम रखकर ताकत बढ़ाना चाहेगा, तो वह विल्ली बन जायगा। फिर अमेरिका का श्राश्रय श्रीर कस का गुरुत्व हूँ दना पड़ेगा। उनका शिष्य बनकर उनके पीछे पीछे चलना होगा। वे जैसा कहेगे, वैसा ही करना होगा। फिर श्रापनी ताकत पर खड़ा रहना होगा, तो सेना बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्नोग (Industries) शुरू करने होंगे।

पाकिस्तान के एक पुराने प्रवान मन्त्री ने कहा था कि हम भूखे मरने को राजी है, लेकिन देश की सुरन्ता ( Defence ) मजतूत बनायेंगे। यह तो एक शेलने की भाषा है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह खुट देश की रन्ता के लिए भूखा

मरनेवाला था १ इसका श्रर्थ यही है कि हम अपने यहाँ के गरीनो को भूखों मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश की रक्षा की उपेक्षा करने को तैयार नहीं है । श्राज वहाँ ७० प्रतिशत खर्च सेना पर ही रहा है । हमारे यहाँ भी ५० प्रतिशत रार्च हो ही रहा है । जन सेना पर ही इतना खर्च होगा, तो गरीनो के लिए क्या रहेगा १ फिर गरीबों मे श्रयन्तोप फेलता है, तो समकाया जाता है कि कमबख्त हिन्दुस्तान का खतरा है, इसलिए हमारे देश की बुरी हालत है । भूखे लोगो को खाने को ग्रान्न नहीं मिलता, तो हिन्दुस्तान के लिए ह्रेप का श्रान्न दिया जाता है । फिर सैनिक बनकर वे कभी-न-कभी हिन्दुस्तान पर हमला करने की सोचते है । ऐसा द्वेप श्रपने देश के लिए होना चाहिए या जहाँ सैनिक राज्य है, उन देशों के लिए होना चाहिए १ इसलिए हमने कहा कि अगर हम सेना की ताकत बढ़ायेंगे, तो हम शेर नहीं, निल्ली बनेंगे । किर गरीबों को दबाना पड़ेगा, ग्रामोन्त्रोंगों को उत्तेजन न देना होगा, यन्त्रोद्योग बढ़ाना होगा । सिपाही की खुशामद के लिए सब कुछ करना होगा और रूस का गुरुत्व मानना होगा । किर तो श्रपने देश का स्वत्व ही न रहेगा।

इसीलिए ग्रगर हम भूदान-यज्ञ से देश की एक समस्या का लोकशक्ति से हल करते है, तो दुनिया का ग्रहिंमा पर विश्वास बढेगा। सन नागरिको को ग्रपनी शक्ति पहचाननी होगी। हमारे रक्षण के लिए सेवा ही नहीं चाहिए। सैन्यशक्ति से देश की सेवा नहीं होगी। लोगो की निर्भयता ग्रीर एकता ही एकमात्र बडी शक्ति है।

## कर्तव्य की चार बाते

इसके लिए हमें ये चार बाते करनी होंगी: (१) सरकार या लोगों के जिर्चे हिंसा न हो, यह निश्चय। (२) हम श्रपने मुख्य मुख्य मसले सरकार-निरपेल जनशक्ति से हल करें। (३) देश में शिल्य स्वातन्त्र्य हो। श्रीर (४) आज का चुनाव का तरीका बदल दिया जाय। श्राज की पद्धित से गरीबों का कभी उद्धार न होगा। श्राज चुनाव में उनका कोई स्थान ही नहीं है। उससे जाति-भेद ही बढ़ रहा है। इसके अलावा जिस मनुष्य को देखा भी नहीं, कोई

जान-पहचान भी नहीं, यह खड़ा होता ग्रौर उसे मत देना पड़ता है। इम तरह इम चुनाय म त्रिदोप है। मनुष्य को त्रिदोप होता है, तो उनके पचने भी आशा नहीं रहती। इसलिए पह चुनाय का तरीका भी यदलना चाहिए। गाँव में प्रत्यच्च पद्धति से चुनाय होना चाहिए ग्रौर ऊपर के चुनाय ग्रायत्व पद्धति से हों, तभी गरीबों का उद्धार होगा।

श्रदोनी (आन्ध्र) २४-३-'५६

# समाज-समर्पण से गुण-विकास

: ३१ :

हर जगह का अनुभव है कि सभी लोग हमारी बात बहुत प्रेम श्रोर व्यान से सुनते हैं। हम बिल कुल सी बी सादी, सरल बात बताते हैं। हर घर में भगतान ने बन्चे दिये हें और हरएक शास्त्र के पेट में भगवान ने भूख रखी है। किमी की भूख बिना ग्रान्न के मिटनी नहीं और न किसी बच्चे का पालन पोपण जिना अन्न के हो सकता है। इसलिए जैसे हवा-पानी सबके लिए है, वैमें ही जर्मान भी मबके लिए होनी चाहिए। हवा-पानी का कोई मालिक नहीं हो सकता, तो जमीन वा भी कोई मालिक क्यों हो १

#### देहातो मे स्वामित्व-निरसन की हवा

भृमि परमेश्वर की है और सबके लिए हैं । जो उसकी सेवा करना चाहेगा, उसे उसके हिस्से में हिसाब से जितनी जमीन आये, उतनी मिलनी ही चाहिए । जैसे कोई प्यासा पानी मॉगता है, तो हम उसे 'ना' नहीं कहते, वैसे ही जो जमीन की सेवा करना चाहते हों, उन्हें भी हम 'ना' नहीं कह सकते । जमीन लेकर कोई काशत करना न चाहे, तो उसे जमीन मॉगने का हक ही नहीं है । किन्तु जो जमीन की काशत करना चाहता और जानता हो, उसे जमीन जरूर मिलनी चाहिए । फिर हम यह नहीं कह सकते कि इतनी जमीन के हम मालिक हूं । जैसे किसी जमीन पर मालिक के रूप में वाप का नाम लिखा होने पर भी बेटे के जन्म लेते ही उसका उस पर हक हो जाता है, वैसे ही गाँव में किसी भी शरस वा भी हक है ।

कान्त मे जमीन हमारे नाम पर लिखी होगी, पर इसका ग्रार्थ इतना ही है कि मॉगनेवालों को देने की जिम्मेवारी हमारी है। याने वह हक के साथ ग्रा सकता है ग्रीर कह सकता है कि तुम्हारे नाम से जमीन लिखी है, इसलिए देने का कर्तन्य तुम्हारा है ग्रीर मॉगने का हक हमारा है। जिसके नाम पर जमीन न लिखी हो, उसके पास जाकर मॉगने का हम हक नहीं, यह हम कबूल करते हैं। किसीके नाम पर जमीन लिखी है, इसका ग्रार्थ यह कभी न समकता चाहिए कि वह उसका मालिक है। ग्रारचर्य की बात है कि जगह जगह लोग हमारी यह बात कबूल करते है। हम जिम किसीके पास मॉगने जाते है, वह जमीन देने से इन-कार ही नहीं करता। हॉ, ग्रासक्ति एकइम न छूटे, इसलिए कम-वेशी जरूर देता है। लेकिन देने से इनकार कोई नहीं करता।

#### शहरों में हको का भगड़ा

इधर हिन्दुस्तान के देहात में हम यह हश्य देखते है श्रीर उधर शहरों में कोई कहता है कि इस शहर पर हमारा हक है, तो दूमरा कहता है कि हमारा । बल्लारी पर हमारा हक है या बेलगाँव पर वमनई हमारा है या तुम्हारा श्राजकल ऐसे भगड़े चल पड़े है । यह कैसी मूर्खता है श्लास कर शहरों में ऐसी छोटी-छोटी दृत्तियाँ बनी हैं । भापाबार प्रात-रचना सहूलियत श्रीर इन्तजाम का विपय है । इसमें मालिकयत की बात न बोली जानी चाहिए । वैसे मालिकयत की बात बोली जानी चाहिए । वैसे मालिकयत की बात बोली जा समती है । हम पूछें, तो हम तो वह बात भी कबूल नहीं करते । हम समभते है कि दुनिया की कुल जमीन पर कुल प्राणियों का हक है । हम कहीं भी जाकर सेवा करना चाहे, तो हमें उसका हक है । लेकिन श्राज यह हक दुनिया को कबूल नहीं है । एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो इजाजत के बिना नहीं जा सकते, ऐसी श्राज हालत है । दुनिया की ऐसी बुरी हालत के कारण जैसे किसान श्रापस में लड़ते है, वैसे ही विभिन्न देश आपस में लड़ते है । जो देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, वह श्रपनी कोई गलती महसूस नहीं करता । कहता है कि सामनेवाले की ही कुल गलती है । यही दूसरे देश की वात हमारे

देश में भी आ गरी है। एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त के विरुद्ध बोलते ह, इसमें लोगों का दोप नहीं। यह सवाल जिस टग से पेश किया गया है, उसीं में दोप है। इवर भूदान यज की देशत-देशत में यह जूति है ग्रीर उवर शहर में यह जूति दीख पड़ती है। उद्भेव यह है कि ग्राज देशत शहर के हाथ में है। देशत की ह्या शहर में मुश्कल में जायगी, लेकिन शहरी हवा देशतों में ग्रासानी से जायगी। ग्राज कुत दुनिया को लड़ाई में दकेलना हो, तो शहर-चाले टकेल सकते हे ग्रीर उसम भी कुल शहरवालों को तकलीफ दना जिसी नहीं है। दुनिया के चर मुख्या है, वे कुल दुनिया को ग्राग लगा मकते हैं। लोगों ने दुनिया को ग्राग लगाने की ताकत उन्हें चुन चुनकर उनके हाथ में दे रखी है।

### गुण समाज को समर्पित किये जायँ

हमारे पास इसका इलाज होना चाहिए। इलाज यही है कि हम सप्जनता मी
तारन बटानी चाहिए। जहाँ नहाँ सजनता है, वहाँ से उसे इकहा किया जाय, िर चाहे वह देहात में हो या शहर में, इस देश में हो या उस देश में। चाहे वह
किसी भी जाति में, किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में हो। जैसे चींदियाँ शकर
का कल कहीं भी पड़ा हो, तो उसे जुनकर ले लेती है, इसी तरह हम जहाँ
सजनता दील पड़े, वहाँ से उसे इकहा कर, सप्रह कर उसनी ताकन बनानी चाहिए।
यह एक वृत्ति है, जिसका अभ्यास हम स्वक्तों करना चाहिए। इसका उपाय यही
है कि हम अपने को समाज से अलग न समर्के, अपने में जितनी अच्छाई है,
स्वक्ती स्व समाज की सेवा म लगारें और सारी बुराई खतम करें। पहली बात
है, अपने में महनेवाली बुराई को पहचानकर उसे निकालना या खतम कर
नता। और दूसरी बात है, अपने में रहनेवाली अच्छाई का अभिमान छोड़ना,
उन पर अपनी मालकियत न समक्तर उसे समाज की सेवा में लगाना।

कुछ लोग पहली बात तो थोडी-थोडी समक्त लेते हैं, लेकिन दूसरी बात लोगों के न्यान में नहीं श्राती। वे समक्त नहीं पाते कि हममे जो श्रव्छाइयाँ है, उसकी मालिकियत भी हमारी नहीं है, वह समाज की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। ग्रगर मुझमें व्यानशक्ति है, में एकाग्र हो सकता हूँ, तो उस बहुत बड़े सद्गुण का मुक्ते श्रपने को मालिक न मानना चाहिए, उसना लाभ सारे समाज को देना चाहिए। मान लीजिये कि मेरे पास बुद्धि है। म ग्रन्छी तरह सोच सकता हूँ। तो यह गुण भगवान ने मुक्तमं समाज के लिए दिया है। उसका विनियोग समाज सेवा में ही होना चाहिए। ग्रपने गुणों का विकास करना मनुप्य का कर्तव्य है। ग्रोर जब गुण समाज की सेवा में समर्पित होता है, तभी उसका विकास होता है। अन्यथा उस गुण का विकास नहीं होता, गुण के नाम पर दोप का ही विकास होता है। इसीलिए गीता ने एक बड़ा ही मुन्दर वाक्य कहा है: ध्यानात् कर्मफलत्यागः। व्यान से भी फलत्याग श्रेष्ठ है। याने व्यान बड़ा गुण तो है ही, पर वह स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो वह गुण विकास न होकर दोपविकास ही हो जाता है। इसलिए ध्यान का भी फलत्याग करना चाहिए। याने वह ध्यान-शक्ति समाजसेवा में समर्पित करनी चाहिए। यही बात जान को भी लागू होती है। इसलिए बताया गया है कि व्यान से जान ग्रन्छा है और जान से भी फलत्याग ग्रन्छा।

तात्पर्य यह कि जितने सद्गुण हैं, उन सबमें फलत्याग श्रेष्ठ है। मान लीजिये, मैं प्रामाणिक हूँ। श्रव यह बड़ा ही महत्त्व का गुण है। यह व्यापार में बड़ा काम श्राता है। इसके आधार पर हम बड़े, श्रीमान् बन सकते है। व्यक्तिगत तौर पर प्रामाणिकता से इस तरह लाभ उठाया जा सकता है। दूसरे को ठगकर लाभ उठाने के बवले प्रामाणिकता से भी लाभ लिया जा सकता है। किन्तु वह भी एक होप है, क्योंकि उसमें प्रामाणिकता श्रपने स्वार्थ का साधन बन जाती है। इसलिए उसका फलत्याग होना चाहिए, वह समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए। इसीमें भूटान-यज श्रोर सम्पत्तिदान यज भी श्रा जाता है। जहाँ गुण्डान व्यापक बनता है, वहाँ क्या नहीं हो सकता है श्रपने सारे-के सारे गुण्ड समाज के लिए समर्पित कर जब हम उसका उपयोग करते हैं, तो हमारा सच्चा विकास होता है।

## फलत्याग का धर्म-विचार

इस तरह जेव हम सोचते हैं, तब व्यान में आता है कि हमें समाज में

किम प्रकार का काम करना है। चाहे शहर का समाज हो, चाहे गाँव का या किसी भी देश का समाज हो, सभीके सामने फल-त्याग की यह बात रखनी है। याज तो हमारा कुल जीवन हक पर निर्भर है। हमने इतना काम किया, तो हमें फल भोगने का हक है। हमारे पूर्वजो ने एक पराक्रम कर दिया, इसलिए इस पर हमारा हक है। यह हक बनाने के लिए दो दो, चार चार सौ साल की पीटियों का इतिहास बताया जाता है। किन्तु हक पर जोर देने का मतलब है, फल भोगने की वासना रखना। परन्तु फलत्याग में ऐसा नहीं है।

जैने-जैसे भूटान यज पर हम सोचते है, वैसे ही-वैसे हमे उसके गहरे धर्म-विचार का उत्तरोत्तर भान होता है। समाज की कुल समस्या का राप ही बढल जाता है। अगर लोगों के सामने फलत्याग का विपय होता, तो भापावार प्रान्त-रचना का क्ष्मगड़ा ही न चलता। लेकिन आज तो हरएक अपने हक पर लोर देता है। इसके बढले अपना हक समर्पित करते चले जाय, तो भगड़ा ही न हो। जब व्यक्ति समाज का ही हक समभता है, अपना हक पहचानता ही नहीं, तो सचमुच फलत्याग पूर्ण हो जाता है। जब यह भान भी चला गया कि हमारा कोई हक है, तब फलत्याग की परिसमाप्ति हो जाती है। इम फलत्याग के शिल्हर पर पहुँच जाते हैं। इक तो हमारा है, लेकिन उसे हम समाज को समर्पण करते हैं, तो वह फलत्याग का आरम्भ है। लेकिन हमारा हक है ही नहीं, ऐसा जहाँ हम मानते हैं, वहाँ फलत्याग की समाप्ति ही होती है।

## फल्रत्याग की परिसमाप्ति 'कृष्णार्पणम्'

यही बात भूदान-यज पर भी लागू होती है। जब दाता कहता है कि भिम पर मेरा हक तो है, लेकिन में अपना वह हक समाज को समित करता है, जितना हिस्सा चाहिए, उतना ले लीजिये—यह दान का आरम्भ हुआ। जब दाता कहेगा कि मेरा भूमि पर कोई हक ही नहीं है, भूमि सबकी है, समाज को जो व्यवस्था करनी हो, वह करें। उसमें हमें कुछ, हिस्सा मिलेगा, तो हम लेंगे और उसी पर मजदूरी करेंगे—यह परिसमाित हुई। इसीको 'कृष्णा-पंणम्' कहते हैं। फलत्याग की परिसमाित का अर्थ है, 'कृष्णापंणम्।' कुछ

काम मने किया है, उसके फल का मुभे ग्रधिकार है, लेकिन उस फलाधिकार को मेने समाज को समर्पित कर दिया, यह फलत्याग का आरम्भ है। ग्रौर मैने क्या काम किया १ परमेश्वर ने जो कराया, वही किया, इसलिए मेरा कोई इक नहीं। जो कुछ है, वह ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर को समर्पण !—ऐसी भावना फलत्याग की पराकाष्ठा है।

इस तग्ह भृदान यज का विचार बहुत ही सुन्दर ग्रा-गात्मिक तस्त्र में प्रवेश करता है। इमीलिए मैने कहा कि भृदान के विचारों से एस॰ ग्रार॰ सी॰ का मामला यो ही इल हो जायगा। लेकिन ग्राजकल लोगों की समभ-शक्ति इतनी ग्रल्प हो गयी है कि उन्हें इमारी भाषा ही समभ में नहीं ग्राती। खेर, जो भाषा हमारे पास है, उसीमें बोलना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि भूदान यज्ञ के मूल के विचार ग्रगर लोग समभ जाय, तो हमारे कुल समाज का ग्रीर दुनिया का भला ही-भला है।

रातानुपटली ( श्रनन्तपुर ) ५-४-<sup>१</sup>५६

# इतिहास-अध्ययन के दुष्परिणाम

: ३२ :

विचार-स्वातन्य के साथ विचार करने का ढग श्राना चाहिए। विचार नाक, श्रांख, कान श्रोर मन से नहीं, बुद्धि से होता है। इसलिए हम मन श्रोर इन्द्रियों को वश कर बुद्धि की बात मानेगे, तभी सोचने का ढग हाथ में आयेगा। इसे 'विचारशास्त्र' कहते है। यह शास्त्र हरएक विद्यार्थी श्रोर नागरिक को सीखना चाहिए।

# भूठे इतिहास के कारण पूर्वप्रह

त्राजक्ल जो तालीम दी जाती है, उसमें ऐसे तो कई दोप हैं। लेकिन एक चडा भारी दोप यह है कि उसमें लोगों के दिमाग में इतिहास के नाम पर कई चीजें ठूंसी जाती हैं। तालीम में सबसे बड़ा भारी खतरा इस इतिहास-शिक्तण ने खड़ा किया है। इतिहास जितने भूठे होते हैं, उतनी कल्पित कहानियाँ भी भूठी

नहीं होतीं, क्योंिक कहानी लिखनेवाला पहले ही लिख देता है कि सारी कहानी किल्पत है। इतनी तो मचाई उसमें होती ही है। किन्तु इतिहास लिखनेवाला दावा करता है कि 'मेने सारा सत्य लिखा है ग्रीर दूसरा क्तृठ लिखता है।' क्या ग्राप समभने हैं कि इतिहास नाम की को चीज पढ़ा मी जाती है, वह भी कोई चीज है थे को दो महायुद्ध हो गये, उनका इतिहास जर्मनी ने एक दग का लिखा होगा, तो रूस, इग्लैएड ने दूसरे दग से। क्सिने क्या गुनाह किया, क्या ग्रान्याय किया, कीन सी घटना कम घटी, यह सम कुठा लिखा जाता है। इल महत्त्व के नागज जला दिये जाते हैं ग्रीर फिर सबृत के लिए क्र्ठे वागज तैयार किये जाते हैं।

ग्रभी ग्रखार में एक मजेदार खबर पढ़ी कि रूम का इतिहाम दुरस्त करके किर से लिखा जायगा। किर से लिखेंगे, इसका मतलब क्या यह होता है कि स्टालिन मर गया, सो नहीं मरा, ऐसा लिखेंगे? स्टालिन के जमाने में बट इतिहास का महागीरब बना। वह सब का सन क्या समक्तर किर में लिखा जायगा। महात्मा गांवी एक क्रांतिविरोबी व्यक्ति है, ऐसा उनके इतिहास म लिखा जाता था। ग्रब लिखा जायगा कि वे एक महापुष्प हो गये। ईश्वर की इतनी कुपा है कि 'वे हुए ही नहीं' ऐसा नहीं लिखते। यहाँ तक बदल वे न करेगे, यही उनकी कुपा है।

साराश, इतिहास अपनी अपनी मर्जा से लिए जाते हैं। केंग्ल लोगों के दिमाग बनाने के लिए पुरानी घटनाओं वा उपयोग कर वह लोगों के सामने रहा जाता है। यह सारा इतिहास बच्चों को सिखाण जायगा। इतिहास बनानेवाले मर गये जोर विद्याधियों के दिमाग कहानियों के बोक्त के नीचे दाकर मर रहे हैं। आखिर मरे हुए राजाओं की नामावली रटने की जलरत ही क्या है है बीन सी घटना कब घटी, यह सुनने की कोई जलरत नहीं। कितने राजा हुए, कोई हिसाब नहीं है। इन पेड़ो पर जितनी पित्तयाँ है, उतने राजा हो गये। उनका इतिहास पढ़कर क्या करेगे हैं इतिहास के नाम से लोगों के दिमाग बनाये जाते है। परिशामस्वरूप कुल प्रजा पूर्वग्रह (Prejudice) से पीड़ित होती और पुरुपार्य-हीन भी बनती है।

## हम इतिहास वनानेवाले ।

भूटान का काम जर शुरू हुया, तर लोग पूछने लगे कि इस तरह मॉग-भागकर कर काम पूरा होगा है जोर इससे मिलेगा भी क्या है इतिहास म कभी ऐसा भी हुआ है १ तो हम कर्ते हैं कि इतिहास मे बाबा भी कहाँ हुया था १ चाना ही नया जनमा है, इसलिए वह नया इतिहास बनाता है। तुम लोग इतिहास वनानेवाले हो या पुराने इतिहास पढनेवाले १ कर्तृत्वशूत्य वनकर पुराना इतिहास पढना और श्रनुमान निकालना हमारा घघा नहीं । इतिहास मे जो नहीं हुआ, वह कभी नहीं हो सकता, ऐसा क्यो कहते हे ? रामचन्द्रजी ने बसी नहीं बजायी, इस-लिए क्या कृष्ण ने भी नहीं बजायी ? रामचन्द्रजो ने जो किया, वही कृष्ण को भी करना था, तो कृष्ण का जन्म ही क्यों होता <sup>१</sup> पुराने लोगो ने जो किया, वही करना या, तो हम लोगो ने जन्म नयो पाया १ फिर परमेश्वर ने हमे जन्म दिया, तो हमने कोन-सा पुरुपार्थ किया १ इसलिए पुराने इतिहास का कोई भी दवाव हमारे दिमाग पर न पड़ना चाहिए। एक तो ये सारे इतिहास एकपचीय (l'1ejudiced ) होते है । उसमे कह नहीं सकते कि सत्यता कितनी है । सत्यता है, तो दिमाग पर दवाव पडने का कोई कारण नहीं, क्यों कि हमारा जन्म नये सत्य की विद्धि के लिए, नये प्रयोग के लिए है। इसलिए विद्यार्थी ग्रीर नागरिकों को इतिहास का दबाव दिमाग पर से हटा देना चाहिए।

# इतिहास के अभिनिवेश से ही भगड़े

बल्लारी कर्नाटक में है या आब में १ यह जानना हो, तो इतिहास क्या फिहेगा १ कुल आबवासी इतिहास का निरीक्षण कर चुके हैं कि बल्लारी आब में हैं। कुल कन्नड़ निरीक्षण कर चुके हैं कि वह कर्नाटक में है। अब क्या इतिहास को चाटते हो १ भूगोल क्या कहता है १ बल्लारी तो जिस जगह है, उसी जगह है। अब इतिहास से क्या किंद्र होगा १ हरएक प्रातवाले अपने-अपने प्रात की हद दूपरे प्रात में धुसाते हैं। कर्नाटकवाले कहेगे कि हमारा प्रात 'गोदा' से लेकर 'कावेरी' तक हैं और थोड़ा-सा तिमल, महाराष्ट्र और आब का भी हिस्सा आना चाहिए, तभी सन्तोप होगा। महाराष्ट्रवाले कहेगे कि हमारा प्रान्त 'नर्मदा'

से 'तुगमहा' तक हैं। उसमें योड़ा-मा गुजरात का हिन्ही भाषा का ओर क्लारक का हिस्सा आना चाहिए। जैसे किमान प्रानो हट एक हाथ दूमरे के खेत में चढ़ाकर उसे चढ़ाना चाहता है। कैसा हास्यास्पद प्रातन है। यहाँ बच्चा-बच्चा हॅंस रहा है, पर ग्रापकी प्रमेम्पली में जोरों के साथ ये टावे कहे जाते हैं। जानते हैं कि ये एव निक्ममी पाते हैं, लेकिन एक मृत का प्रावेश जो हो गता है। इसका कारण पह इतिहास ही है। ये पुराने इतिहास जिस दग में लिखे जाते हैं, उसका क्यां दग ने पटते ह, तो प्रपना प्रपना ग्राममान बनता है। काम्मीर के प्रशन में पाकित्तान के बहुत-में अखतार लिखते हैं कि हिन्दुस्तान की ग्रोर से बड़ा मारी जुल्म हो रहा है, आक्रमण हो रहा है और पिएडत नेहरू जो बोल रहे है, वह सरासर क्रां है। हिन्दुस्तान के प्रख्यारवाले लिखते है कि पाकिस्तान का जुल्म प्रोर प्राक्रमण है। होनों तरफ ने क्रुड ही क्रुड चल रहा है, क्या किया जाय १ फेमला किस तरह हो १ साराश, इतिहास का प्रािमनिवेश इसी तरह बनता है। इसमें सर्वनिष्ठा टिक नहीं सकती।

लग तक इतिहास का यह आग्रह और अभिनिवेग टलता नहीं, तय तक ग्राप लोग प्रगति न कर सकेंगे। एक मादी-सी बात है। आपकी तेलुगु लिपि ओर कलड़ लिपि में थोडा-सा फर्क है। दोनों में बरा सा परिवर्तन कर दे, तो दोनों की एक लिपि बना सनते हैं। एक कमेटी की बाय और तय करे, तो यह हो सन्ता है। आज लोग ये दोनों प्रान्त एक बनाने की बातें करते हैं, पर पहले बरा हट्य तो एक बनाग्रों। फिर राज्य बड़ा बनाना चाहों, तो बना सकते हो। किन्तु तेलुगु चाले कहेंगे कि तेलुगु का 'तलकड़' ऊपर चढ़ना चाहिए ग्रोर कन्नइवाले कहेंगे कि उतना कँचा अच्छा नहीं लगता, वह नीचे रहना चाहिए। फिर पुगनी पोथियाँ लाकर देखेंगे कि तलकड़ कितना कँचा है। फिर इतिहास का ग्रिममान बीच में ग्रानेगा, तो कुछ काम न बनेगा। इसके लिए दोनों को उन्न छोड़ना पड़ेगा।

## इतिहारा का सार प्रहण करे

पुराना इतिहास देलकर काम करना चाहेंगे, तो परिखाम ऐसा ही होगा।

इसिलए सचमुच प्रगित करना चाहते हों, तो इस युग में पुराने इतिहास का सार लेकर प्रसाग छोड़ देना चाहिए। इतिहास का विलक्कल उपयोग नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। भगवान् व्यासजी ने एक सुन्दर इतिहास 'महाभारत' लिखा है। मनुष्य के विविध स्वभाव किस प्रकार हो सकते हैं, इस पर प्रपना दर्शन लिखा है। इस प्रकार के इतिहास से लाम हो सकता है। लेकिन उतिहास का भूत सिर पर द्याप डालेगा, तो समाज की प्रगित कभी न होगी। यह ठीक है कि पुराने लोगों ने जो पराकम किये, उससे ताकत ग्राती है। लेकिन पुराने लोगों ने ग्राच्छे काम किये, वैसे बुरे काम भी किये। तो, उनकी दुल-की-कुल चीजों का भार दिमाग पर क्यो डाला जाय उनकी अच्छी चीजें लेकर बुरी चीजें छोड़नी चाहिए। यह विवेकशिक चीण हो जायगी, ग्रागर हम पुराने इतिहास से चिपके वैठेंगे।

# इतिहास में बुराइयों का रेकॉर्ड

विद्याधियों से कहा जाता है कि इतिहास में Read between the lines जी च का पढ़ा करों और छुपी हुई पित्तर्यों lines को छोड़ दो। बीच में जो कोरा भाग है, वहीं पढ़ों। एक भाई ने एक सुन्दर काव्यग्रन्थ हमें मेजा। शुरू में बीच-वीच मेथोड़ा लिखा था और चारों और थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ दी थी। वह नुन्दर किवता थी, लेकिन किवता के आसपास जो कोरा हिस्सा था, उसमें ज्यादा काव्य था। इसो तरह जो इतिहास लिखा जायगा, उससे ज्यादा महत्त्व का इतिहास वह होगा, जो न लिखा जायगा। कोई माता अपने बच्चे को प्रेम से आलिंगन देती और अच्छी तरह से खिलाती-पिनाती है, तो उसका कोई टेलिग्राम अखवार वालों को न मेजा जायगा। विन्तु यहीं अगर किसीका खून हुआ या चोरी हुई, तो फीरन टेलिग्राम मेजा जायगा और इतिहास में भी वह लिखा जायगा। मानव अपनी मानवता का इतिहास लिखता ही नहीं है। मानवता पर जितना प्रहार होता है, उतना ही इतिहास में लिखा जाता है। इसलिए मानव स्वभाव का चितहास से हो नहीं सकता। मानव स्वभावविरोधी जितनी घटनाएँ होती हैं, सबका उसमें 'रेकार्ड' (Record) होता है। फिर जो इतिहास निर्माण

होता है, उसमे जिधर देखों, उधर हिंसा-ही हिंसा दीख पडती है। 'विदिंग प्रेस' स्त्रादि बढा है, इसलिए इधर की खबर उबर जाती है। उससे नाहक भय पैटा होता है। २०० साल पहले हमारे देश में मबसे बडी लड़ाई पानीपत की हुई। लेकिन जन यह लड़ाई हुई, तन चीन, जापान स्त्रीर दूसरे देशों को इसका कोई पता न था। स्त्राज्ञ तो पाकिस्तान ने एक-टो गाँव पर हमला किया, तो कुल हिन्दुस्तान, कुल पाकिस्तान और कुल दुनिया के स्रखनारों में वह खनर स्त्रा गनी। खबर सुनते ही देशभर में भय छा गया और चर्चा चल पड़ी कि हेना बढ़ानी चाहिए, उस पर खूब खर्च करना चाहिए। हर मनुष्न को घर-बंटे भय मालम होने लगा। पार्लमेट के एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि 'पञ्चवर्पाय योजना छोड़कर सेना का खर्च बढ़ा दिया जान।' वेचारा इतना घवडा गया!

यह सारा इतिहास प्रकाशन का ही परिणाम है। किन्तु एक-एक गाँव पर इमला हुया, इसका अर्थ है कि पाँच लाख गाँवों पर कुछ हमला नहीं हुया। ६,६६,६६६ लोग जिन्दा है और उनमें से एक ग्राटमी मर गया, तो इसमें टरने की बात ही क्या है १ यह ठीक है कि एक का टिमाग बिगड़ गया था। उसे सुधारने की योजना होगी ग्रीर दूसरे का ग्रायुप्य चीण हुया था, सो मर गया, छूट गया। फिर भी इतने से कुछ लोग घबड़ा जाते है। इसलिए स्पष्ट है कि ग्राजम्ल के इतिहास का ढग ही खराब है। उसका दबाब पड़ते ही शक्ति कुएटत हो जाती है, पुरुपार्थ मारा जाता है।

श्चनन्तपुर ६-४-<sup>१</sup>५६ श्राज भ्दान-यात्रा को पाँच साल पूरे हुए हैं। इम सतत पैटल घूमकर लोगों को एक विचार समका रहे हैं। टाई हजार साल पहले श्रशों के जमाने में, भारत एक छत्रच्छाया में था। उसके बाद श्राज हम यह पहला ही श्रवसर मिल रहा है, जन समूचे देश में एक राज्य चल रहा है। विजान के इस जमाने में दुनिया में कहीं भी पुष्य या पाप कार्य हो, उसका श्रसर पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए श्रागर हम पराक्रमी श्रीर पुरुषार्थी होगे, तो श्रपने देश में पुष्य-योजना कर उसका असर दुनिया पर भी डाल सकते हैं। नहीं तो दुनिया की हवा का श्रसर हम पर हो जायगा। भूदान-यज्ञ में श्रमी तक कुछ बहुत ज्यादा पराक्रम नहीं हुश्रा है, किर भी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए श्राते श्रीर पृछ्ते हैं कि हम इसमें क्या मदद दे सकते हैं। इम उनसे कहते हैं कि आप इस विचार को समक्तर इसे श्रपने देश में फैलायें।

# भूदान की बुनियाद कृष्णार्पण

भूदान-यज्ञ की बुनियाद में यह विचार है कि सारे समाज को श्रपना सर्वस्व समर्पण करना व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीको हमारे पुराने लोग 'कृष्णार्पण' कहते है। याने अपनी कुल शक्ति, सम्पत्ति, बुद्धि श्रीर ताकत समाज की सेवा में समर्पित या कृष्णार्पण करे और भगवान कृष्ण की कृपा से समाज से जो वापस मिले, उसे प्रसाद के तौर पर प्रहण करे। श्राप सब परिवार में बॅटे हुए हैं, तो उसे तोड़ने की कोई जलरत नहीं। हमें उसी परिवार को व्यापक बनाना है। सारे गाँव को हम परिवार समभे श्रीर श्रपने परिवार की सेवा गाँव को समर्पित कर श्रपनी मालकियत छोड़ दे। हम कहे कि 'न मम' यह मेरा नहीं, भगवान का है। यह समाज का है, यह सुष्टि का है। मैं उसका सेवक मात्र हूँ। चद दिनों के लिए मैं इस दुनिया में श्राया हूँ श्रीर सेवा करना ही मेरे श्राने का उद्देश्य है। यह सेवा समर्पित कर जब भगवान का बुलावा श्रायेगा, तब चला जाऊँगा। इसीनो 'कुष्णार्पण' कहते हैं । कृष्णार्पण में सब-ना सब देना होता है याने मालिकियत छोड़नी होती है । यही बात भृदान यन के मूल मे हैं । हम मालिक नहीं है, मालिक तो परमेश्वर है । परमेश्वर की तरफ से समाज मालिक है छोर हम सेवक हे—इस तरह जब मनुष्य सोचेगा, तभी मनुष्य-मनुष्य के बीच का कर्माड़ा मिट जायगा । मनुष्य छपनी छलग-अलग मालिकियत रखते है, इसीलिए कर्माडे होते हैं ।

### दुनिया को कुल सम्पत्ति सबकी

सिर्फ मनुप्य ही ख्रकेला व्यक्तिगत मालिकियत रखता है, सो बात नहीं, समाज भी मालिकियत रखता है। एक समाज दूसरे समाज के साथ मगडा करता है। देश भी ख्रयनी मालिकियत रखता है यौर एक देश दूमरे देश के माथ मगडता है। किन्तु हमें समम्भा चाहिए कि कुल दुनिया में जितनी जमीन है, वह सब सारी दुनिया की है। जो लोग जहाँ गहते हैं, उनको सेवा करने मात्र का द्यदिमार है, मालिकियत का कोई ख्रविकार नहीं। दुनिया के मिसी भी देश में जो भी जमीन पड़ी है, वह सब दुनिया की है। जहाँ जो हवा है, वह भी सारी दुनिया की है। पर लोग इसे पहचानते नहीं। इसका भयकर परिणाम ख्राज के 'ऐटम' ख्रोर 'हाइड्रोजन' के प्रयोग हे, जिनका लड़ाई में उपयोग होगा। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप एक हजार मील की हवा खराब होती है। वास्तव में इस तरह दुनिया की हवा विगाडने का किमीको हक ही नहीं, पर इन सब बातो का भान क्ष्य किसे हैं है सब अपने ख्रपने को उटे मालिक मानने हैं।

किन्तु यह सारा विचार गलत है। जो लोग जहाँ रते है, वहाँ की जमीन की सेना करने का उन्हें हक है। उन्हें वहाँ से हटानर कोई रेग नरना चाहे, तो यह नहीं हो सन्ता। पर यदि दुनिया के किमी देश में जमीन कम हे थ्रौर मनुष्य ज्यादा है, तो वहाँ के लोगों को ऐसी जगह पर जाने का हक है, जहाँ जमीन ज्यादा हो। किन्तु आज देशों की मालकिनत पनी हुई है। एक देश में से दूसरे देश में जाने नहीं देते। उनके लिए परवाना लेना पड़ता है। श्राज एक देश के विरुद्ध दूसरा देश राड़ा है। हम यह उब मिटाना है श्रीर हमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस विज्ञान-युग में जब तक मालिक्यित कायम रहेगी, तब तक कभी भी शान्ति नहीं होगी। मान लीजिये, किसी देश में पेट्रोल है। ग्राव यह नहीं हो सकता कि उस पेट्रोल की मालिक्यत उसी देश की रहे ग्रीर सारी दुनिया टापती रहे। किसी देश में रबर बहुत ज्यादा है, तो यह नहीं हो सकता कि रबर पर उसी देश की मालिक्यत मानी जाय श्रीर सारी दुनिया उससे बंचित रहे। दुनिया की कुल सपित कुल दुनिया की है, कुल प्राणियों के लिए है।

## भारत के सामने ईश्वरीय कार्य का अवसर

यह तो बहुत बुलन्द विचार हो गया श्रीर यह जरा आगे की बात है। किन्तु किल हाल कम से-कम हमारे देशवासियों को यह समभाना चाहिए कि हम दूसरे समाज का द्रोह न करें । अपने समाज म व्यक्ति से व्यक्ति का कराड़ा न हो । सब व्यक्तियों की सेवा करना समाज का काम है श्रीर समाज की सेवा करना व्यक्ति का काम । हरएक व्यक्ति को जीवन का जो श्रिधिकार है, वह समाज कबूल करे ग्रीर हरएक व्यक्ति ग्रपने जीवन का कुल कार्य समाज को श्रिंगित करे। साराश, पहला विचार है, दूसरे समाज का द्रोह न हो श्रीर दूसरा विचार है, एक ही समाज में व्यक्ति से व्यक्ति का विरोध न हो । यह भूटान-यज्ञ का मूलभूत विचार है, जो बड़ा ही क्रान्तिकारी है। वैसे तो इसे पुराना विचार कहा जा सकता है, क्योंकि ऋषि त्रिकालदर्शी होते है श्रीर उनके वचनों में यह बात मिलती है कि कुल दुनिया की कुल सपित सबकी है। इसलिए यह नया विचार नहीं, फिर भी सामाजिक तौर पर इसका ग्रामी तक उपयोग नहीं हुया । इसे ग्रमल करने का अब ग्रवसर ग्राया है, क्योंकि यह विज्ञान का जमाना है। विज्ञान के जमाने में वस्तु न्यापक हो सकती है। दूसरी बात यह कि हिन्दुस्तान को एक विशेष मौका मिला है, जो दो हजार वर्षों मे नहीं मिला था । इसलिए हिन्दुस्तान के नागरिकों को इस समय बड़ा ही उत्साह मालूम होना चाहिए कि हम भी कुछ है। हम लोगों में भी कुछ पुरुषार्थ है। कोई नवीन कार्य हमारे सामने उपस्थित है। हम केवल खाने-पीने श्रीर मरने के लिए ही नहीं आये हैं। एक ईश्वरोय कार्य हमारे सामने है। जैसे रामचन्द्र के जमाने मे

एक परमेश्वरीय कार्य हुआ, इसिलए सारे बदर देवता ही थे, वैसे ही इस जमाने में भी एक अवतारी कार्य हमारे सामने उपस्थित है। यह सर्वोदय-विचार एक अवतार है और हम सब उसकी सिद्धि के लिए बदर बने हे। इस प्रकार की हिम्मत, बृत्ति और स्फूर्ति हममें होनी चाहिए।

## भारत-माता से भूमि-माता की ओर

हमें कहने में ख़ुशी होती है कि जन हिन्दुस्तान के लोगों को यह बात सम भायी जाती है, तो वे समभ जाते हैं। उन्हें उत्साह मालूम होता है। बिन्तु कुछ गलतियाँ हमारे देश मे आज भी हैं। एक तो यह कि बीच के जमाने मे हिन्दुन्तान में जो ग्रापस-ग्रापस के भ्रागड़े चलते थे ग्रोर जो ग्रानेक प्रात वने थे, उनका ग्रसर याज तक हम पर है। अपने-अपने प्रान्त में राज्य की क्हानी इतिहास में पढ़ावी जाती है श्रीर लोग श्रपने को सीमित मानते है । श्रभी भाषानुमार प्रात रचना की वात चली, तो यही सब देखने को मिला। यह ठीक ही है कि एक भाषा के लोग एक प्रान्त में एकत्र रहते हैं, तो राज्य चलाना आसान होता है, क्योंकि लोगों की भारा मे कारोबार चलता है, जिससे लोगों को स्वराज्य का प्रमुभव होता है। इस दृष्टि से यह ग्रच्छा काम है। पर उसमे ग्राभिमान का क्तिना प्रदर्शन हुआ। परस्पर द्वेप कितना प्रकट हुया थ्रौर हिंसा कितनी चली, जिनकी कोई जरूरत न थी। इम समभते हैं कि ये छोटी-छोटी हिंसाएँ भारत के लिए ग्रत्यन्त क्लक है। इनसे हिन्द्रस्तान को जो काम करना है, उसके लिए हम नालायक छिद्ध होगे, अगर ऐसी छोटी छोटी वृत्तियाँ हमारे मन मे रहीं। हममे कम ने कम हम भारतीय है, ऐसी भावना रहनी चाहिए। वास्तव मे तो हम मानव है, इतना ही भाव होना चाहिए, पर कम से कम इतना चल जायगा कि हम मारतीय है। लेकिन इससे कम बोई चीज न चलेगी।

में आपसे कहना चाहता हूँ कि 'मै भारतीय हूँ' यह जात भी बहुत दिनों तक न चलेगी। क्योंकि इस वृत्ति में हिन्दुस्तान के छुटे-छोटे श्रिभमान मिट बायँगे। कितने श्राष्ट्रचर्य की बात है कि जब हमारे देश में इधर से उधर जाने के लिए न रेल थी श्रीर न कोई दूसरा साधन, उस समय भी पूरे भारत का

गौरव गाया जाता था कि "हुर्जभम् भारते जन्म।" लेकिन ग्रव तो वएटे में इधर से उबर चले जाते हैं। इतने निकट ग्रा जाने के बाट भी हम 'भारत-माता' को भूल गये ग्रौर 'आत्र-माता', 'कन्नड़-माता' को ही याद करते हैं। ग्राज हम भारत-माता को इसलिए कबूल करते हैं कि इससे छोटी-छोटो माताएँ ज्ञत हो जायंगी। पर हमे तो ग्राधिर में भारत-माता भी कबूल नहीं। हमें तो "माता भूमिः पुत्रोऽहस् पृथिव्याः" यह भूमि हमारी माता है, यह वैदिक व्यनि ही काम देगी। फिर भी हमें ग्रपना काम ऐसे टग से हाथ में लेना चाहिए कि दिल सकुचित न वने।

#### हिसा से बचाना भारत का काम

मारत के सामने यह काम है कि वह सारी दुनिया को हिसा से बचाये। इसी दृष्टि से सारी दुनिया भारत की ग्रोर देखती है। भारत को स्वातन्य मिला, उसमें भी श्रिहिंसा का प्रयोग हुत्रा श्रीर भारत के समग्र इतिहास में उसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। यही कारण है कि सारी दुनिया भारत की ग्रोर श्राशा की दृष्टि से देखती है। बहने, लड़के ग्रीर लड़िक्यों को यह नहीं समक्तना चाहिए कि वे एक कुटुम्ब के हैं। उनको यही समक्तना चाहिए कि हम 'विश्व नागरिक' है। सारे विश्व की सेवा के लिए हमें ग्रापना सर्वस्व देना है। यही कुष्णाप्ण की भावना है और यही है भूदान-यज का सार।

त्रोडेट्स (कडप्पा ) १८-४-'५६

# जातिसेद के शव की सादर दहन-विधि

श्राज देश में जाति मेदो के काग्ण समाज वन ही नहीं पा रहा है। भारत की यह सस्कृति है कि मानव-मानव के बीच कोई उच्च-नीच भाव न हो। साग समाज एक परिवार के समान वने। सबका हृद्य एक हो। इसके लिए मिमाल विश्वरूप-दर्शन की दी गयी है, जो भगवान ने गीता में दी है। विश्वरूप-दर्शन के वर्णन में विश्वातमा के अनेक हाथ, नाक, मुँह, सिंग ग्राटि बताये गये हैं, पर हृद्य एक ही है। अगर हृद्य भी अनेक दिखाते, तो विश्वरूप ही हट जाता। एक जमाना था, जब जातिमेंद्र होते हुए भी हृद्य की एकता बनी रहती थी। उन दिनों जाति-मेद का कुछ उपयोग भी हुग्रा होगा। प्राचीन वर्ण-व्यवस्था ने 'स्पर्वारहितता' का गुण हम ले सकते हें, पर जाति-भेद, जो पग-पग पर हमारे विकास में बावा डालते हैं, खतम होने ही चाहिए। ग्राज ग्राम परिवार बनने मं जाति-भेद ककावट डाल रहा है और उसे बनाना, इस विज्ञान-ग्रुग के लिए अत्यन्त ग्रावश्यक है।

## आज का जातिभेट युद्धिहीन, प्राणहीन

हिन्दुस्तान मे मासाहार-परित्याग का एक महान् प्रयोग हुआ है। उस प्रयोग की मर्यादा हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फलाने के हाथ का खाना, फलाने के हाथ का न खाना, यह सब गलत है। स्वच्छ, निर्मल, माचिक, निर्गामण् श्राहार किसीके भी हाथ म रखने मे कोई हर्ज नहीं। ऐसे कई हरिजन है, जिन्होंने मासाहार छोड़ दिया है। इससे उल्टे ऐसे कई उच्चवर्णीय हिन्दू हे, जो मासाहार करते है। फिर भी वे हरिजनों को नीच मानते हे। इस तरह आज जातिमेट बुद्धिहीन, प्राण्हीन बन गया है। जब उसका श्रारम्भ हुश्रा, तो उसम बुद्धि रही होगी, पर श्राज वह निकल चुकी है। इसलिए यह जातिमेट का शत बन गया है। श्रपने पिताजी का शव है, इसलिए कोई उमे रख नहीं लेता। उसे श्राटरपूर्वक जलाना चाहिए, तिरस्कारपूर्वक नहीं।

हम जानते है कि एक जमाने में उसने उपकार किया है। लेकिन ग्राज उसमें से प्राण निकल गया है, इमलिए हम उसे रख नहीं सकते, उसे जलाना ही चाहिए। परन्तु वह हमारे पिताजी का शव है, इसलिए ग्रत्यन्त ग्रादरपूर्वक उसकी दहन-विवि करनी चाहिए।

कुइर ( कडप्पा ) १-५-'५६

# सत्याग्रहः करुणा, सत्य और तप

: ३५ :

हम जिस काम को करने जा रहे हैं श्रौर जो पाँच साल से शुरू हुआ है, वह एक विकट चढाव है। जैसे हिमालय पर चढने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही यह काम भी यत्न की पराकाष्ट्रा करने लायक है। हमे भूदान का यह काम सहज ही सूक्त पड़ा, परमेश्वर ने ही उसे उपस्थित किया। इस बारे में दान के जिरये भु-समस्या हल करने का हमने सोचा नहीं था। हम यह जरूर चाहते थे कि जमीन का बॅटवारा हो और उस बारे में हमारे विचार सालों से बने थे। किन्तु उसके हल के लिए हम तेलगाना में नहीं पहुँचे थे। हम वहाँ श्रहिंसा की शक्ति को तलाश में गये थे। यह हमारे जीवन का ध्येय है।

#### हिसा के विकास की परिसीमा

मनुष्य-समाज ने साधारण धनुप-वाण श्रीर वन्तूक से लेकर ऐटम, हाइड्रोजन वम तक शक्ति का विकास किया है। श्रनेक वैज्ञानिकों की बुद्धि उसमें खर्च हुई है, श्रनेक क्टनीतिज्ञों ने श्रपनी ताकत उसमें लगायी है, श्रनेक वीर पुरुषों ने उस काम में श्रपनी जान दे दी है। इस तरह हिंसा की शक्ति हजारों सालों से विकासत की गयी श्रीर उसमें लाखों लोगों ने श्रपनी बुद्धि खर्च की है। किन्तु वह एक मृद्ध शक्ति थी। जहाँ वह बहुत विकासत हो गयी श्रीर करीव-करीव पूर्ण रूप में पहुँच गयी, वहीं उसका राज्ञसी, श्रासुरी रूप समाज के सामने स्पष्ट हुश्रा। इसलिए श्रव दुनिया को उस शक्ति का इतना श्राकर्पण नहीं है। श्रव श्रगर हिंसा का श्राकर्पण नहीं है श्रीर सारे

मसले वैसे के-वैसे मौजूद है, तो श्राहिंसा की शक्ति से उन्हे हल करने की सूरत निकलनी चाहिए। उसका केवल श्रारम्भमात्र हुग्रा है। इसका मतलन यह नहीं कि सारे इतिहास में अहिंसा की शक्ति की तरफ किमीका ध्यान नहीं गया था या उसके विकास के लिए कुछ सोचा नहीं गया। फिर भी श्राहिंसा की शक्ति का विज्ञास करने के प्रयत्न व्यक्तिगत तौर पर हुए ग्रीर महापुरुपों के जिरये हुए। यही कारण है कि समाज में श्राहिंसा की प्रतिष्ठा है, उसका श्राहर बना हुग्रा है। किन्तु उसके जरिये सामाजिक प्रश्न हल हो सकते हैं, ऐसा विश्वास पैटा करने लायक कोई प्रयोग नहीं हुग्रा।

#### चाज चुनाव की आजादी

श्रव हमें उस शक्ति के विकास का चिंतन-मनन करना होगा श्रीर उसकी तलाश करनी होगी। गांधीजी ने उसका श्रारम्भ किया श्रीर उसमें एक प्रकाश दिया। उससे सामूहिक श्रिहिंसा की राह खुन गयी। पर वह तो केवल श्रारम्भमात्र था। श्राज तो उसका बहुत विकास करना वाकी है ही, लेकिन सभव है, वह सेकड़ों वपों तक बाकी रहेगा। याने इस शक्ति के विकास की हमें खोज करनी होगी। स्वराज्य-प्राप्ति के पहले हमारे पास हिंसा की शक्ति भी नहीं थी।

एक शख्त श्रिंसा का नाम लेकर श्राया, तो लोगों ने श्रद्धा रत ली श्रीर उसके पीछे जाने की कोशिश की। तो उस श्रिसा श्रीर प्रेम की उस शक्ति पर विश्वास होने के कारण लोगों ने ऐसा किया, सो नहीं। उनम हिंसा की शक्ति ही न थी, इसलिए लाचार होकर उन्हें यह करना पड़ा। किर महापुरुपों पर तो हमारे देश में श्रद्धा है ही। इस तरह कुछ लाचारी, तो कुछ महापुरुप पर श्रद्धा, होनों मिलाकर हमने गांधीजी के पीछे जाने का एक नाटक किया। किन्तु श्रय स्वराप्य-प्राप्ति के बाद ऐसा नाटक न चलेगा। ग्राज तो हमारे हाथ में यह चुनने की ताकत ग्रा गयी है कि देश को किस तरफ ले जाना है। ग्रगर हम चाहते हैं कि हिंसा के रास्ते पर देश को ले जाना है, तो वेसा भी कर सकते हैं। स्वराज्य का श्रर्थ ही यह है कि हम श्रपनी इच्छा के श्रनुसार देश को बना सकें। ग्रगर हम अहिंसा के जिस्ये देश को श्रागे वढाने का तय करते हैं, तो वह भी बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं। इसीका नाम स्वराज्य है।

## जनता अभी तक अहिसा के लिए तैयार नहीं

पाकिस्तान ने हिंसा-शक्ति चढाने का तय किया है। ग्राव हम भी वैसा तय करें, तो फिर से हिसा के प्रयोग चलेंगे। उनका अन्त न होगा ग्रौर दुनिया ग्रागे न बटेगी। याने ग्राज तक बहुत-से देश जिस तरह के भ्रम और चक्कर में पड़े ये और ग्राज भी पड़े हें, उसमें हम भी पड़ेगे ग्रौर उससे छुटकारा नहीं होगा। किन्तु हिन्दुस्तान की खुशनसीवी है कि यहाँ के नेताग्रों का ग्राहंसा-शक्ति पर विश्वास है, यद्यपि उन्होंने हिंसा-शक्ति छोडी नहीं ग्रौर न वैसी मानसिक तैयारी ही उनकी हुई है। इसमें हमारे नेताग्रों की व्यक्तिगत ताकत या श्रद्धा का सवाल नहीं है। ग्रागर देश में अहिंसा पर पूरी श्रद्धा बैठती है ग्रौर उसकी ताकत पैदा होती है, तो वे भी उसके लिए तैयार हो जायेंगे और उसकी पसन्द करेंगे। याने जब हम कहते हैं कि वे हिंसा-शक्ति से पूर्ण सन्यास लेंने की तैयारी नहीं कर सकते, तो उससे यही सिद्ध होता है कि हमारा देश ग्रौर हमारी जनता पूरी तैयारी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे नेता ग्रौर हममें से बहुत से सोचनेवाले जानते हैं कि हिंसा-शक्ति से हिन्दुस्तान आगे न वढ सकेगा। इससे उसे किसी-न-किसी देश का अनुवायी बनना पड़ेगा ग्रौर हिसक गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा। फलत हिन्दुस्तान ग्रुपनी उन्नित न कर पायेगा।

सारा, त्राज हमारी सरकार और देश की जनता इस हालत में हैं कि इयर ग्रहिसा पर विश्वास है ग्रीर उधर हिंसा की ताकत छोड़ नहीं सकते। इसी नाजत में दुनिया के कुल देश भी हैं। किन्तु हमारे देश की विशेषता यही है कि लूँ हिंसा-शक्ति विकसित करने का कोई मौका नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ हमारी सभ्यता ग्रीर गावीजी के कारण ग्रहिंसा-शक्ति पर कुछ ग्रधिक विश्वास है। इसलिए ग्रगर सामाजिक समस्याएँ ग्रहिंसा-शक्ति से हल करने की कोई ग्रुक्ति मिल जाती है, तो हिन्दुस्तान के लिए वह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। दुनिया को भी इससे लाभ होगा। हमारे मन में यही बात थी कि गाधीजी की मृत्यु के बाद इस ग्रहिंसा की शोध में हम ग्रपनी बुद्धि लगाये। यह केवल बुद्धि का ही सवाल नहीं, इसमें अपना जीवन भी ग्रपंण करना होगा, हृदय की वृद्धि तन्मय करनी होगी।

#### सत्याग्रह: करुणा, सत्य श्रीर तप

इस ग्रहिंसा-राक्ति की तलाश में इसी दृष्टि से घूमते-घूमते बीच में भूटान-यज उपस्थित हुग्रा, तो हमें बड़ी खुणी हुई। हमें लगा कि इस मसले का आवार लेकर ग्रहिंसा-णिक्त विकसित करने का हमें मौका मिला। में इतना विस्तृत बनान इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ के कार्यन्नांओं ने पृछा था कि सरकार इसके लिए कुछ करे, तो ग्रापना क्या कहना है है स्पष्ट है कि जमीन का मसला करल, कान्न और करणा से हल हो सकता है। ये तीनों रास्ते हम ग्रारम्भ ने लोगों के सामने रखते ग्रीर कहते आये हैं कि भूटान-यज करणा के जिरये भूमि की समस्या हल करने की कोशिश है। कुछ लोग कहते हे कि "इन तीनों के ग्रालाबा चौथा 'सत्याग्रह' का भी रास्ता है।" इस पर हमारा टावा है कि सत्याग्रह करणा के ग्रन्तर्गत है ग्रोर टान के लिए हमारी जो यात्रा चल रही है, वह भी सत्याग्रह का एक रूप है। इसमें करणा, सत्य ग्रीर तप भी हैं। इसके साथ ग्रीर भी वृद्धरे प्रकार का तप करना पढ़े, तो उसमें भी करणा होनी चाहिए ग्रीर होगी। जिसम सत्य, करणा ग्रीर तप होता है, उसीका नाम 'सत्याग्रह' है। भूटान-यज का यही एक मार्ग है। हमारा चिन्तन उस पर रोज चलता है।

# करल और कानून के असफल मार्ग

तात्वरं, भृमि ममस्या इल करने के तीन मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं । इनमें कत्ल के मार्ग का अनुसरण दुनिया के दूसरे देशों ने किया है, लेकिन हम उसे नहीं चाहते । उसका कुछ आरम्भ अपने तेलगाना में भी हुआ था, पर वह रक गया। इसकी सबसों बड़ी खुशी है। कान्त का भी एक मार्ग है और इम वह करने के लिए सरनार को रोकते नहीं । बिल्फ हमार्ग काम से कान्त नो बल ही मिलता है। किन्तु इसमें कई बाधाएँ है। आध्यात्मिक दृष्टि में देया जाय, तो उससे हमारा मुख्य सवाल हल नहीं होता, क्यों कि इसमें जनता की अगन्तिरक अक्ति पदा नहीं होतो । उसमें अपने भाई के लिए करणा पेदा नहीं होती, बिल्फ कुछ करुता ही पेदा होती है, क्यों कि कान्त म जोर है। उनके बदले करणा का कुल बातावरण तैयार करने के और बहुत सारा काम जनता के जिन्दे

हो जाने के बाट अगर कानून की मुहर लगती है, तो वह कानून कर एा के ज्यन्तर्गत थ्या जाता है। नहीं तो कानून के मार्ग में कुछ दोप जरूर रह जाते हैं।

इसके ग्रलाया हम देखते हैं कि पाँच साल से भृटान-ग्रान्दोलन चला है, फिर भी कानून से कुछ श्रधिक न हो पाया। इतना वातावरण वनने श्रीर सक्का प्यान खींचने के बाद भी कानृत के जिरये यह समस्या इल नहीं हो रही है। इसका कारण यही है कि ग्राज सरकार जिन लोगो की बनी है, उनके हाथ मे भी जमीन है। उन्हे ग्रपनी जमीन त्याग देने की एकदम प्रेरणा नहीं हो पाती। फलतः सरकारी दग से धीरे-धीरे कुछ 'सीलिंग' बनाने की बात चलती है श्रीर 'सीलिंग' का कानून वनते वनते लोग प्रपनी जमीन भाइयो मे बाँट देते हैं। इतना ही नहीं, वे बॉट भी चुके हैं। इन पाँच सालों में उन्हें काफी समय मिल गया है। फिर 'सीलिंग' बनेगा, तो बड़ा ही बनेगा। इसलिए उस कानून का कुछ ग्रविक उपयोग न होगा। वह एक प्रकार का दोग हो जायगा। ग्रभी विहार में ऐसा ही नाटक हो रहा है, वावजूद इसके कि वहाँ भूदान यन से खूब वातावरण तैयार हुया है। वहाँ 'सीलिंग' के कानून से गरीवो को कोई व्यादा जमीन मिलेगी, सो बात नहीं । साराश, कानून के इस दोप से जनता की आतरिक शक्ति नहीं चनेगी। उसमे बाधा ही ग्रायेगी। इसलिए हम कान्न के बारे मे बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रखते। हम तो भूदान, करुगा, जन-शक्ति स्रौर हृदय-परि-चर्तन के जरिये ही यह मसला हल करने जा रहे है। भूमि का मसला हल करने के लिए यही रास्ता है।

इसके श्रलावा श्रहिंसा की शक्ति को विर्मासत करने की सबसे बडी श्रावश्य-कता है, जो इसीसे सबेगी। श्राप लोग देखते हैं कि इन पाँच सालों में बहुत ही कम, चन्द लोगों ने ही इसमें कुछ काम किया है। इतनी श्रल्प ताकत लगाने पर भी ५ लाख लोगों से ४४ लाख एकड़ जमीन दान में मिली। श्रवश्य ही पाँच करोड़ के हिसाब से यह बहुत कम काम हुआ, फिर भी दुनिया के दूसरे लोगों का ध्यान इस श्रोर खिंचा श्रोर बाहर के लोग यहाँ श्राकर यात्रा में दो-दो, तीन-तीन दिन रहते है। भूमिहीनों को भूमि मिलती है, यही देखने के लिए वे नहीं श्राते। जमीन तो कानून के जिरये भी मिल सकती है। किन्तु भू-समस्या के निमित्त से ग्रिट्सा की शक्ति विक्सित करने का जो यत्न हो रहा है, ग्रिहिंगा के जिस्में समाज के मसले हल करने की जो तरकी हुँ हो जा रही है, उसी के लिए सारी दुनिया का त्यान इस ग्रीर आइए हुआ है। भृमि ना इतना बड़ा सवाल अगर ग्रिट्सा की शक्ति से हल हो जायगा, तो निश्चन ही एक कुजी हाथ में ग्रा जायगी ग्रीर उससे सारी दुनिया को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। ग्राज दुनिना हिंसा-मुक्ति का मार्ग हुँ दही है।

#### खादी करणा से विकसित हो

जो दृष्टि भृदान यज मे है, वही दृष्टि खादी श्रीर दूसरे उत्रोगों में है। जर्ग्यस्ती से खादी लादने पर हम नहीं समभते कि उससे ग्रहिमा विनसित होने में कुछ मदद मिलेगी। यह ठीक है कि कान्न की इस काम में जरूर मदद मिलेगी। यह ठीक है कि कान्न की इस काम में जरूर मदद मिल सकती है श्रीर श्राथिक श्रीर श्रामोत्रोग योजना का काम वन सकता है। लेकिन यह भी जनता से ही होना चाहिए। याने लोगों में ही खादी की भावना निर्माण होनी चाहिए। उसके अनुकृल सरकार कुछ करे, यह अलग बात है। जनता में जो जो शक्ति निर्मित हो, उसे ग्रनुकृल बनाना सरकार का काम ही है। किन्तु हमें उनकी शक्ति के विकास में द्यान देना होगा। खादी श्रगर श्राहिंसा की शक्ति विकसित करनेवाली बनती है, तभी उसमें रस है। ग्रतः द्यादी भी करणा की शक्ति से हिंदुस्तान में विकसित हो, यही हम चाहते है। उसमें भी सरकार जो कुछ मदद दे सके, उसे भी हम चाहेगे।

#### हम हिसा के पिएडत नहीं वन राकते

हमारा मुख्य मसला यह है कि क्रिया की शक्ति कैसे निर्माण हो १ तमारे स्वराज्य का भविष्य करुया की इसी शक्ति पर आवृत है। यह शक्ति क्निनी विकसित हो सकती है, इसी पर सब कुछ निर्मर है। आखिर कान्न में भी जन-शक्ति और क्रिया-शक्ति के अलावा क्या है १ एक और सैनिक शक्ति ही तो है। किर अगर हम कान्न के जिर्ये समाज के मसले हल क्रना चारे, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम हिंसा शक्ति पर विश्वास, श्रद्धा पैटा क्रते हैं। ऐसी सैनिक शक्ति पर किर से लोगों का विश्वास बैठाना चाहते हैं। इससे हमारा देश ग्रागे नहीं बढ सकता । इतना ही नहीं, इससे जो देश ग्रागे बढ़े हैं, उनमे हम पीछे ही छूट जायंगे, क्योंकि इसका मतलव यह हुग्रा कि हमारी श्रद्धा हिंसा पर भी बेटी, पर हिसा की ताकन हम उतनी विकसित नहीं कर सकते । याने दूसरे बलवान देशों से हमारी दशा बिल फुल उल्टी होगी । उनके पास हिंसा-गिक्त ग्रन्थुक्तम है, लेकिन उस पर उनका विश्वास नहीं है । हमारी हिंसा मे श्रद्धा बेटी है, पर हम उसे विकसित नहीं कर पाते । याने वे लोग हिंसा-शक्ति उत्तम होते हुए भी उसके प्रति ग्राविश्वासी बन गये हैं ग्रीर हम हिंसा-शक्ति कमजोर होते हुए भी उसके विश्वासी हो गये हैं।

साराश, हम हिंसा में भी पिएडत न वनेंगे श्रीर न श्रिंसा के ही पिएडत होंगे। हिंसा में पिएडत तो वे श्रवश्य हैं, पर हम उसमें पिएडत नहीं बन सकते। गरीब देश की ताकत ऐसी नहीं कि वह हिंसा-शक्ति बढ़ा पाने। इस तरह स्पष्ट है कि हिंसा-शक्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी हम उसके पिएडत नहीं बन सकते। लेकिन श्रिंसा की शक्ति में पिएडत अवश्य बन सकते हैं, बशर्ते हम उस पर श्रद्धा रखें और उस मार्ग को विकसित करने में श्रपना जीवन लगायें। अगर हम श्रपनी पूरी ताकत जनशक्ति के विकास में, श्रिहंसा-शक्ति की खोज में लगायेंगे, तो हमारा देश ऊपर उठेगा, यह हमारा हट विश्वास है।

साम्ब ( चितौर ) ३-५-'५६

# संस्कृति का सम्यक् दर्शन

यह एक ग्रांखिल भारतीय सरकार-केन्द्र है। इस तरह के सरकार केन्द्र, जहाँ भारत की सस्कृति का दर्शन होता है, हिन्दुस्तान मं चन्द्र ही हैं। जैसे उबर काशी है, इबर जगन्नाथ, तो उबर द्वारिका। इसी तरह यह तिरुपित भी हमारी सन्कृति का निदर्शक है।

#### 'सस्कृति' का अर्थ

'सस्कृति' में क्यान्क्या ज्याता है, यह जरा समभाने की जरूरत है। उसमे कितने ही अच्छे विचार ग्रौर कुछ गलत विचार भी चलते हैं। जो विचार प्राचीन काल से सतत चला ग्राया हो, वह हमेशा सस्कृति प्रकट करता है, मो नहीं । मनुष्य की एक प्रकृति होती है, एक संस्कृति एक विकृति । भूत लगने पर मनुष्य खाता है, यह उसकी प्रकृति है। भृख न लगने पर भी मनुष्य खाता है, यह उसकी विकृति है। ग्रोर भूव लगने पर भी ग्राज एकावशी है, इसलिए भगवत्-स्मरण के लिए नहीं सार्वेगे, यह उमकी संस्कृति है। इम मेइनत करेंगे श्रीर मेहनत करके खाते है, यह हमारी प्रकृति है। हम मेहनत टालेगे, दूसरे की मेहनत खटेंगे ग्रोर भोग भोगते रहेगे, यह हमारी विकृति है। यदापि यह बात बहुत से मानवों में वीखती है, पिर भी वह मनुष्य की प्रकृति नहीं, विकृति है। इसी तरह चारे इस प्रकार की विकृति प्राचीन काल से ग्राज तक दीयती हो, फिर भी वह कभी भी सस्कृति नहीं हो सक्ती। लेकिन प्रापने अम से पैटा की हुई चीज भी दूसरे को दिने निना न सानेंगे, देकर ही लायगे, यह मानव की सरकृति है। ये चन्द मिसालें मेने उसलिए दी कि जहाँ भारतीय संस्कृति है, जो केन्द्र भारतीय संस्कृति के नाम से प्राचीन जाल से चला त्राया है, वहाँ कुल भारतीय संस्कृति है, ऐसा न मानना चाहिए । इमलिए यह छानबीन जरूरी है कि हमारे भागत की सरद्वति क्या है, विकृति क्या है ग्रीर प्रमृति क्या है १

# भारतीय संस्कृति का प्रतीक, भगवान् की मूर्ति

यह तिरुपति भारतीय परकृति के दर्शन के स्थानों में से एक है। यदि हमने श्रपनी सस्कृति का सार सर्वस्व किसी एक चीज में कर दिया है, तो वह है, भग-वान् की मूर्ति। हिन्दुस्तान के लोगों ने श्रपनी सारी कला शिक्त, साहित्य-शिक्त श्रोर चिन्तन-शिक्त परमेश्वर का गौरव करने में ही खर्च की है। भारत के लोग बगोचा लगाते श्रोर फूलों की बड़ी कदर करते हैं। किन्तु उन्हें तोडकर गले में डालना पसन्द नहीं करते, बिल्क उन्हें परमेश्वर की पूजा में ही लगाते हैं। उत्तम-उत्तम फूल ले लिये श्रोर अपने वालों में लगा दिये, यह प्रकृति है। फूलों की परवाह न करना, उन पर पॉव देकर चलना, उन्हें तुच्छ समक्ता विकृति है। श्रोर फूल का उपयोग मगवान् को मृति सजाने में करना, यह मानवीय स्कृति है। श्रपने लिए सुन्दर मकान बनाकर रहना 'प्रकृति' है। उस मकान को ऐसा सजाना कि नजदीक की कोपड़ियों की परवाह ही न की जाय 'विकृति' है।

श्रभी इसी तिरुपित में यह 'विकृति' हमने देखी । हम इसी प्रार्थना-सभा के लिए श्रा रहे थे, तब रास्ते में बड़े-बड़े श्रालीशान मकान देखे और उन्हों के सामने भोपड़ियों भी देखीं । वे ऐसी बनी हैं, मानो मुर्गियों को इकहा करने के लिए दरवे बनाये गये हो । श्रन्दर प्रवेश करने के लिए छोटा-सा दरवाजा है । बहुत ज्यादा मुकने पर ही उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं । इतना दारिद्रच सामने देखते हुए श्रपना मकान सजाना प्रकृति नहीं है । यह मानवता ही नहीं, भारतीयता भी नहीं । श्रगर वैभव दिखाना चाहते हों, तो मन्दिर सजाये जाय श्रीर मकान साहे रखें । ऐसा करना 'सस्कृति' है ।

आप देखें कि इस तिरुपित की कितनी सस्कृति है, कितनी प्रकृति श्रीर कितनी विकृति है। हमें कहने में दु ख होता है कि भारत की सस्कृति के केंद्र में जितनी विकृति' हम देखते है, उतनी कहीं नहीं देखते। मानो यहाँ अनेक प्रकार की बुराइयाँ ही एकत्र हो गयी हो। शायद ये भगवान की परीज्ञा लेते होंगे। वह 'ज्ञमाशील' कहलाता है, तो देखें, कहाँ तक ज्ञमाशील है—हम अपराध करते चले जायें १ मैं टीका करना नहीं चाहता। दूसरे के दोपो

को अपने ही दोप मानता हूँ । अलावा इसके में जानता हूँ कि सुक्तमें भी अनत दोप है। इसलिए में दोप-दर्शन पसद नहीं करता। सिर्फ विचार विश्लेपण के लिए ये वार्ते आपके सामने रख दीं।

### त्यक्तेन भुजीथा

में कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सस्कृति का सर्वोत्तम अग भगणन् की मूर्ति सजाने मे है। 'त्यक्तेन भुजीया' त्याग करके ही भीग करना हमारी सम्कृति है। जो भी भीग हम करना चाहते हैं, प्रकृति के अनुसार वह हम भगवान् को अर्पित करके ही सेवन नरेंगे। भगणन् को विकृति का समर्पण नहीं हो सकता। मुन्दर-सुन्दर फल विकृत करके शराव बनाते है। उत्तम-से उत्तम अगृन् की शराव बनाना सस्कृति नहीं, न वह प्रकृति ही है, वरन् विकृति है। भगवान् को मदिरा का भीग नहीं चढाया जा सकता। जो मनुष्य की प्रकृति है, उसीका भोग भगवान् को चढाया जायगा, समर्पित किया जायगा।

रवीन्द्रनाथ ने एक सुन्दर मिसाल अपनी सहकृति श्रौर पश्चिम की सहकृति के लिए ही है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम के लोग विज्ञान में काफी आगे हैं। उसमें से लेने लाउक हमारे लिए बहुत है। किन्तु उसम विकृति का भी श्रश पड़ा है, उने 'सहकृति' समभने की गलतफहमी हम न कर। दुनिउत्पर की सहकृति लेनी चाहिए, पर श्रपने यहाँ की विकृति भी न लेनी चाहिए। मिमाल उन्होंने ही है कि हिन्दुस्तान का मजदूर दिनभर काम कर थकान श्राती है, तो शाम को भजन कर सो जाता है। पर यूरोप का मजदूर दिनभर काम करता श्रोर रात में थकान दूर करने के लिए शराब पीता है। यह यूरोप ग्रमेरिना की सहकृति नहीं, विकृति है। प्राचीन काल से एक चोज चली ग्रायी है, पर यह यदि विकृति हो, तो उसे स्तिकार न करना चाहिए। इसी तरह दूमरे भी को वैभाशाली देश है, उनकी भी विकृति न लेनी चाहिए। विकृति सब प्रकार से वर्ष्य कर प्रकृति को ले सकते हैं, किन्तु उसका भी शोवन करना चाहिए। प्रकृति को सकते हैं, किन्तु उसका भी शोवन करना चाहिए। प्रकृति को सकते हैं। उसे जरुर छोड़ा जाय, तो सस्कृति

श्रायेगी, अगर खाने में सबम कर सकते हैं, तो वट जरूर करना चाहिए। उतनी सरकृति तो ग्रायेगी। खाने का ग्रश भगवदर्पण करते हैं, तो वह जरूर करना चाहिए, वह सरकृति है।

# भक्तों के दर्शन का स्थान

तिरुपित जैसे स्थानों में बाहर के लोग ग्रांकर क्या देखते हैं! कहते हैं, हम भगान के दर्शन के लिए ग्रांये हैं। यह कैसा पागलपन है। किन्तु यही हिन्दुस्तान का बैभव है, जिसके ग्राधार पर वह टिका है। लोग भगवान के दर्शन के लिए प्याप्ते होते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी स्थानविशेष में नहीं रहता। हर स्थान, हर काछ ग्रोर हर हृद्य में उसका मुदर दर्शन हो सकता है। किंग भी हम लोगों ने भगवान के दर्शन के कुछ स्थान निर्माण किये हैं। लोगों में अड़ा है ग्रोर उन्हे ऐसे स्थानों में दर्शन का ग्रानन्द भी मिलता है। ग्राखिर भगवान के दर्शन का स्थान याने क्या ! इसका ग्रंथ है, भगवद्भक्तों के दर्शन का स्थान। भगवान के दर्शन हर जगह हो सकते हैं, पर जहाँ भगवान के भक्त इक्टे हुए हो और जहाँ सर्कृति का सर्वोत्तम आदर्श हो, ऐसा स्थान भगवान के दर्शन का स्थान है।

इम इस स्थान में आकर सहज सोचने लगे कि यहाँ के लोग भाग्यान् होगे । यहाँ भारत की सर्वोत्तम सस्कृति होगी । श्रीर शास्त्रकारों ने भी वडी श्राशा पैदा की है कि तीर्थ स्थानों में सर्वोत्तम धर्म होना चाहिए । लेकिन साथ ही एक वडा ही भयानक वाक्य उन्होंने लिखा है, जिसका श्रर्थ है कि 'दूसरी जगह हम पाप करते हैं, तो तीर्थ-स्थानों में वह घोया जा सकता है, पर तीर्थ-स्थान में ही पाप करते हैं, तो उसे घोने के लिए कहीं जगह नहीं है।' इसलिए ऐसे तीर्थ-स्थानों में आप रहते हैं, तो सचमुच घन्य है, क्योंकि श्रापने बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठायी है। यह जिम्मेवारी उठायी है कि भारतीय सस्कृति का सर्वोत्तम दर्शन आप जोवन में करायेगे श्रीर यहाँ भगवट-भक्ति का वातावरण ही दिखायेगे।

# भूखे को खिलाना भगवत्पूजा

मेरा नम्र दावा है कि मैने वो काम उठाया है, उसमे भारतीय सस्कृति का

टर्शन होता है श्रोर वह एक भगवट्-भिक्त का कार्य है। भारतीय सन्हित का स्वांत्तम शब्द है, 'कृष्णार्पण'। इसके मानी यह नहीं कि शब्द मात्र बोला जात। बिल्क हम नो भोग भोगेगे, जो काम करेंगे, कुल भगवान् के लिए करेंगे। अगर हम खाते हे, तो भगवत्यसाद समफत्रर खातेंगे। भगवत्येवा के लिए शरीर में बल रहे, इसीलिए खावेंगे। यह भगवान् कहाँ है ' वह हमारे हुई गिई श्रानत्त रूपों में प्रकट है। वह भूखों के हप में, बीमारों के हप में हमारे नामने है। आज यहाँ श्राते समत्र रास्ते में नोढी लोगों की नेता का स्थान देखा। हम उमें देखकर खुशी हुई। इसी तरह का कार्य वर्धों में भी हमारे मित्रों ने चलाया है। इस प्रमार का नेवा-नार्य जहाँ हम देखने हैं, वहाँ हम भगवान का दर्शन होता है। दुःखितां की सेवा भगवान् को प्रिय है। भूखों को खिलाना भगवत्यूजा है।

### भूदान सर्वोत्तम दान

ब्राज एक भाई हमारे पास आने थे। उन्होंने एक सुन्दर कहानी सुनानी। उनके पाम कुछ जमीन है। उसमें जो पैटागर ग्राती है, उसे वे जो भी भृता आ नाय, उसे जिलाते हैं। उनका नाम ही 'ग्रन्नदानम्' पड़ा है। उस भाई ने ग्रपनी नमीन का ग्रावा से ज्यादा हिस्सा श्रपनी माता की और पत्नी की सम्मति से भूदान में दिया है। तम क्या उनका 'य्रान्नदानम्' नाम मिट जायगा १ नहीं, वह नाम नो वास्तव में यथार्थ होगा । बान ऐसा देना चाहिए कि निमे वह दिया, उसे एन पुनः न देना पडे । हमने उसे दिना भी श्रीर उसे बार बार मॉगना बानी रहा, तो हमने क्या दिया १ भगवान का वर्णन भक्तो ने किया है, 'रामजी, ख्राप इस तरह के राजा है, जिन्हे ग्राप देते हैं, उन्हें माँगने की जलगत नहीं रही।' ग्राग श्रापने भृखों को खिलाया, तो अच्छा किया । किन्तु थोडी देर बाद उने निर भूख लगे, वह मॉगना रहे ग्रीर ग्राप बते रहे, तो कहना पडेगा कि आपने कापम के लिए दानत्व का ग्रहनार ले लिया। हम इसे सर्वात्तम दान नहीं ब्द नक्ते। ितन्तु यदि हम उसे उत्पादन का सावन देते हैं, तो उसे फिर मॉगना नहीं पटेगा। उसे हम ख्रच्छी जमीन देते हैं, तो वह उस पर काशत करके अपने जल-वर्ची जा पालन पोपण करेगा और फिर मॉगने न त्रायेगा। इमीलिए भूमिडान वर्जनम दान माना गया है। इसीलिए विद्या-दान को सर्वोत्तम दान माना गया, क्यों क

हम किसीको विद्या दे दें, तो वह पराश्रित न रहेगा, खुद विचार करेगा। जिसे हम ग्रीजार देगे, वह ग्रीजार से काम करेगा, फिर से न माँगेगा। इमलिए वही सर्वोत्तम ग्रन्नदान हुग्रा। इस तरह हमे ग्रपनी सस्कृति का मर्वोत्तम दर्शन भृदान मे होता है। ग्रीर हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसमें कृष्णार्पण का अभ्याम होता है। इसीलिए हम उसे 'मिक्त-मार्ग' कहते है।

## लोभायुर के विनाश का कार्य

श्राय जानते हैं कि पाँच साल हुए, हम पैटल-ही पैदल यात्रा कर रहे हैं, फिर भी हमे थकान महस्म नहीं होती। बिल्क रामजी जब तक काम लेना चाहेगे, तब तक हम घूमते रहेगे। हम बार-बार राम का त्यान करते हैं, तो हम बल मिलता है। रावण से मुक्ति दिलाने के लिए १४ साल उन्हें घूमना पड़ा। जिस राज्ञस से हम मुक्ति चाहते हैं, वह रावण से कम नहीं है। लोभासुर से कम राज्ञस कोई नहीं है। काम, कोच श्रीर लोभ, इन तीनों में भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु 'लोभ' है।

इसकी कहानी उपनिपद् में आती है। वहाँ मेघ-गर्जना से बोध दिया गरा है। मेघ की गर्जना होती है: 'दद् दद्।' 'दाम्यत, दत्त, दयध्वम्' याने दमन, दान श्रीर दया! इन तीनों की मनुष्य को जरूरत है। कामरूपी शत्रु को जीतने के लिए दमन चाहिए, कोधरूपी शत्रु को जीतने के लिए दया चाहिए श्रीर लोभरूपी शत्रु को जीतने के लिए दान चाहिए। ये तीन शत्रु श्रीर उनके तीन उपाय बताये हैं। 'दान करो', क्योंकि उसमें लोभ की मात्रा श्रिषक है। साराश, यत्रिप काम, कोध श्रीर लोभ, ये तीनो श्रमुर है, फिर भी सबते बलवान् 'श्र्य-लोभ' है।

यह भूदान-आन्दोलन इसी लोभासुर के मोचन के लिए है। रावण से कमजोर श्रसुर हमारे सामने नहीं है। रामजी को रावण जैसे श्रसुर पर प्रहार करने के लिए इतना समय देना पड़ा, तो हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य को लोभासुर जैसे पर प्रहार करने के लिए पाँच साल क्या ज्यादा समय है ! तिरुपति

# मद्रास—कांजीवरस् सम्मेलन तक

[१४-४-'४६ से ४-६-'४६ तक]

ग्राज दुनिया वो हिस्सो में वॅटी है । एक है, अमेरिकी गुट ओर दूसरा है, हमी गुट । यह गुटवाला उस गुटवाले से डरता है ग्रीर वह इस गुटवाले से ।

#### हर कोई सत्याप्रही चत्रिय वने

हमें सोचना होगा कि सेना का स्थान क्या है है जैसे-जैमे ममाज कर विकास होगा, ज्ञान-वर्म भी विकसित होता जायगा। ज्ञांत्रय का धर्म यही हो सकता है कि वह सबके रक्तण के लिए ब्रात्मसमर्पण की तैयारी रखे। इसलिए उत्तम से उत्तम लोगों की गिनती ज्ञांत्रय में होनी चाहिए।

फिर भी उनकी कोई जाति न होगी, चुनि रहेगी। क्विय का लड़ने का तरीका स्वायह का होगा। इसलिए हम समभते हे कि आज सेना की जो आवश्यकता है, वह आगे कम न होगी, चिन्क उसका रूप बदलता जायगा। अन्न समान और स्वय के रक्षार्थ आत्मसमप्रेण करने के लिए को तेयार होगे, वे क्विय होंगे। आगे के क्विय दूसरे को मारने और खुद भयमीत होनेवाल नहीं, वरन् दूसरे को निर्भय बनाने और खुद भी निर्भय बननेवाले होंगे। इसिलए हम तो समभते हैं कि क्विय के लिए उत्तम सहिता, उत्तम पुस्तक कोई है, तो वह भगवद्गीता है। भगवद्गीता जैसी पुस्तक उसे बाह्यार्थ में भी काम हेगी और अन्तरार्थ में भी। किन्तु इसके आगे चन्द लोग क्विय और चन्द लोग अव्यक्तिय न रहेगे, हरएक को ज्ञिय बनना होगा। यह नहीं होगा कि १० क्विय है। लोगों की रक्षा करेगे। यह भी न होगा कि पुरुषो पर न्वियों की रक्षा की जिम्मेवारी हो। तिक स्त्रों में भी अपनी रक्षा का वल होना चाहिए।

## निर्भयता और सार्वभौम प्रेम में वत

यह बल हो प्रभार से आता है। एक निर्भवता से और द्सरा सार्वभौम प्रेम से। जिसमें सार्वभोम प्रेम और निर्भवता है, वह जित्र है। किर लड़ने के श्रीजार तो श्राज तक बढ़लते रहे हें और आगे भी बढ़लते रहेगे। हमलिए आने जो भी क्तिय होंगे, चुने हुए लोग होंगे। यां तो क्षत्रिय सबको बनना होगा, लेकिन चन्द लोग ऐसे होंगे, जिनमे चात्र-गुण का विशेष विकास हुन्रा होगा। वे कीन होंगे ? जो हम लोगों से श्रिधिक समनी ग्रोर इन्द्रिय निग्रही होंगे।

ऐसे इद्रिय-निग्रही ग्रीर समर्थ ही देश के रक्त होंगे, जैसे कि हनुमान्जी थे। क्विय और देश के रक्त के लिए हनुमान् की मिसाल उत्तम है। इनुमान् जैसा निर्मय, धृतिमान्, सद्गुण-सम्पन्न ग्रीर इद्विय पर जिसना काव् हो, ऐसे ही व्यक्ति को चुन-चुनकर सिपाही बनाना चाहिए। ऐसे ही सिपाही देश की रक्षा कर सकेंगे। नैतिक शक्ति से ही लड़ना है

क्या श्राप समभते हैं कि हिन्दुस्तान की सेना शास्त्रास्त्र सिन्जत रूस श्रीर श्रमेरिका का सामना करेगी है नहीं, हमें देश की रहा शस्त्र से नहीं, निर्भयता, नीतिमत्ता श्रीर एकता से करनी होगी। हमारा देश इतना बड़ा नहीं कि वह भौतिक दृष्टि से सम्पन्न हो सके। वह नीतिमत्ता से ही सपन्न हो सकता है। जिस देश के पास प्रति न्यक्ति एक एकड़ भी जमीन नहीं, भला वह भौतिक शक्ति से दूसरे देश की बराबरी क्या करेगा है किन्तु हमारी सेना तो देवसेना होगी। उसका एक एक बीर लाखों के लिए भारी होगा। श्रकेला हनुमान् लका में गया और उस राज्य-नगरी को भरम करके चला श्राया। श्रमद श्रकेला गया, पर रावण का श्रासन हिला श्राया। श्राखिर वह कौनसी शक्ति थी है श्रीर कोई नहीं, केवल नैतिक शक्ति थी। हिन्दुस्तान को इसके श्रागे की लड़ाइयाँ उसी शक्ति से लड़नी होगी।

#### एकता की आवश्यकता

इसके लिए हिन्दुस्तान में एकता होनी चाहिए। सिपाही के मन में यह भावना हो कि मैं जनसेवक हूँ, भारतीय हूँ। 'मैं फलाने धर्म का हूँ, फलानी जाति का हूँ, फलानी भाषा का हूँ', ऐसी सकुचित भावना उसमें न होनी चाहिए। धर्मभेद, जातिभेद ग्राटि की छोटी-छोटी कल्पना सिपाही के मन में हो, तो सिपाही खतम ही है। सिपाही तो भारतीयता की मूर्ति होना चाहिए। उसके इस प्रकार के गुण होने चाहिए, क्योंकि इसके ग्रागे नैतिक लड़ाई लड़नी है। ग्रामी हमारी मेना कोरिया में गयी, तो वह नैतिक काम के लिए ही गयी थी। यह तो श्रापके सामने की ही घटना है। इसके श्रागे भी दुनिया हिन्दुस्तान की मदद चाहेगी, तो दूसरे प्रकार की भौतिक मदद नहीं, चरन् नैतिक मदद ही चाहेगी। इसलिए हमारे सैनिक ग्रादर्भ नीतिवान् पुरुप होने चाहिए।

भूदान से सत्यात्रह-शक्ति

थाज दुनिया की हालत डॉबाडोल है। दुनिया में भ्रम फेला है। वह चहुत प्यादा शस्त्र चढ़ा चुकी है। जितने शस्त्र एक के पास है, उतने ही सामनेवाले के हाथ में हैं। किर भी उससे मसला हल नहीं हो रहा है। इसलिए जिम देश के लोग सत्याग्रह के तरीके सिद्ध करेगे, वही देश दुनिया को राह दिखायेगा।

भृदान का छोटा सा काम हुया, तो तुनिया की नजर इस तरफ क्यों है ! लोगों से सपितिदान, भृमिदान माँगा जा रहा है और लोग प्रेम से दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का दवाव नहीं है। न टराने की वात है छोर न घमकाने की। पाँच लाख लोगों ने दान दिया है। इससे नैतिक राक्ति निर्माण हो रही है। नैतिक शक्ति से मसले हल होते हें, तो दुनिया को वड़ी खाशा होगी। में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को इसके छागे नैतिक युद्ध लड़ने होगे। इसलिए हिन्दुस्तान के ख्रतर्गत मसले नैतिक शक्ति से हल करने के तरीके हूँदने होंगे। इसीमे से सत्याग्रह की शक्ति निर्माण होगी।

### निभयता सबमे हो

पूँजीवादी समाज में पूँजी चद लोगों के टाथ में रहती है, इमी तरह समाज में निर्भवता चढ लोगों के पास रहेगी, तो न चलेगा। जैसे-जैमें मपित का विभाजन होगा, वैसे ही निर्भवता भी सममें होनी चाहिए। यह न चल पायेगा कि बहुत लोग भयभीत रहे श्रीर चढ लोग उनकी रक्षा करें। यच्चे यच्चे में यह शक्ति होनी चाहिए कि में अनेला डुनिया का मुजाबला कर सन्ता हूँ, श्रगर मत्य मेरे पक्त में है। हम चाहते है कि मारे छोटे-छोटे लड़के हमारे सिपाही हो जाउँ। जन देश के छोटे-छोटे नच्चों में ऐमी हिम्मत आयेगी, तभी रनगज्य होगा।

आवडी ( मट्टास )

14-4-<sup>9</sup>48

बहुत से लोग पूछते हैं कि 'यह मॉग-मॉग करके जमीन लाता है, लेकिन सरकार पर जोर डालने से यह काम जल्दी हो सकता है। फिर इसे जमीन भी अच्छी नहीं मिलती।' पर यह तो ऐसा ही विचार हुआ कि माँ बच्चे को सुलाने के लिए प्यार से थपकाती है, पर अगर बहुत देर तक वह नहीं सीता, तो उसे एक चाँटा भी जमा देती है। लेकिन जो थपकाने से नहीं सोया, क्या वह चाँटे से सो सकेगा १

कानून से जनशक्ति पैदा नहीं होती

समभने की जरूरत है कि जमीन हमें सिर्फ बॉटनी ही नहीं, प्रेम से बॉटनी है। समाज को जाग्रत करने का काम थपकाने से ही होगा। जापान से एक पत्र ग्राया है। उसमें पॉच मनुष्य के इस्ताच् है। उसमें उन्होंने जापान का वर्णन लिखा है। दूर से जो जापान की प्रशसा सुनते हैं, नजदीक जाने पर उन्हें वहाँ का सचा चित्र देखने को मिल सकता है। वहाँ कानून से जमीन बाँट ली गयी है, लेकिन मालिक ग्रीर मजदूरों में कद्यता पैटा हुई है। उससे ताकत नहीं बनती। किन्तु हमारा तो उद्देश्य है कि समाज में ताकत निर्माण हो। स्वराज्य के बाट लोग ज्यादा परतत्र हुए हैं। हर बात में हम सरकार पर ही निर्भर रहने लगे है। सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक—किसी भी प्रकार के काम, छूत-ग्रछूत भेट, हर बात सरकार ही करे श्रीर हम कुछ न करे, ग्राज ऐसी हालत हो गयी है। जो जनता सरकार पर इतनी निर्भर रहेगी, वह शक्तिमान कैसे बनेगी को आत्म-शक्ति का भान होना चाहिए। वह तभी होगा, जत्र लोग एक मसला हल करेगे।

'पॉवर पॉलिटिक्स' और 'स्ट्रेग्थ पॉलिटिक्स'

कुछ लोग हमसे कहते है कि ग्रापि भूदान में जितने लोग लगे हैं, उन मज़की परीन्ता १९५७ के चुनाव में हो जायगी। तब मालूम होगा कि कितने लोग टिनेंगे और कितने जुनाव में जायंगे। जुनाव में जाना पाप नहीं, यह काम जुना नहीं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग इसमें से उसमें जाउंगे, वे जन-शक्ति का पहलू खो देगे। समफने की वात है कि 'पावर पॉलिटिक्स' एक वात है ग्रीर 'स्ट्रेंग्य पॉलिटिक्स' दूसरी। ये लोग 'पॉवर पॉलिटिक्स' के पीछे जाते हैं, लेकिन 'पॉवर' में 'स्ट्रेंग्य' का च्य होता है। 'स्ट्रंग्य' निन्नाम सेवा से बटती है। देखिये, उत्तम से उत्तम सेवक की, जो पॉवर म गये है, शक्ति उदी है या घटी है 'शाक में लिग्वा है, तपस्या करने पर इन्द्र-पट प्राप्त होता है, तो उसी दिन से उनके च्या की शुरुग्रात हो जाती है। 'सीखे पुरुषे मत्यं लोक विश्वानित पुरुष का च्य हो जाने पर उसे लात मागकर मृत्युलोक में मेंज दिया जाता है। इसलिए श्रगर हम जनता की शक्ति निर्माण करेंगे, तो वास्तव में वह 'स्ट्रेंग्य पॉलिटिक्स' होगा।

लोग करते है कि 'बाबा राजनीति में पड़ता नहीं, लेकिन उमने जं० पी० ( श्रां जनप्रकाश नारान्ण ) को भी राजनीति में भूदान के काम में लाया है।' लेकिन यह करनेवाले सोचते नहीं कि जं० पी० कोई लड़का नहीं है। सन प्रकार के शान्ते का अध्ययन किया हुत्रा क्रान्तिकारी जानी है। उसने रूस का इतिहास श्रीर चीन ना हितहाम देखा है। वह पहचानता है कि लोगों की ताकत नहीं बनती, तो काम नहीं अनता। एक जमाना था, जर रूस में लोग स्टालिन की स्तुति करते थे। इतिहास उसकी स्तुति से भरा पड़ा था। लेकिन श्राज स्टालिन के मरने के बाद उसके हाथ के नीचे वाम करनेवाले ही उसकी निदा करने लगे है। श्रव वे कहते हैं कि चन्द दिन इतिहास न पहाया जायगा, क्योंकि नया इतिहास लिखना है। वे नये इतिहास में यही लिखेगे कि पहला इतिहास गलन था। सोचिये कि श्रव इसमें लोगों की क्या ताकत बनी हो से सरकार करेगी, वर्ति वहीं होगा। इसीलिए हम करना चाहते हैं कि उस देश में ग्राजादी नहीं, बुढ़ि की स्वनत्रता नहीं है। इंग्लेंड, रूस, श्रमेरिया ये सन देश श्रपनी प्रजा कर करणाण कर दे, पर वहाँ जन शक्ति निर्माण नहीं हो सन्ती।

भ्दान-यज जन शक्ति वहाने का आन्दोलन है। इमलिए इसमे राजनीति का अभाव नहीं है। फिर भी यह ब्रान्दोलन ब्राज की राजनीति का राजन करनेवाला है। हम ग्राज की प्रचलित राजनीति से ग्रलग रहकर नयी राजनीति निर्माण करना चाहते हैं। उस नयी राजनीति को हम 'लोक-नीति' कहते हैं। इस राजनीति का राडन कर लोकनीति वनायेंगे।

#### समुद्र का विरोध नदी नहीं कर सकती

इस पर पूछा जाता है कि ग्राप लोकनीति स्थापन करने की बात करते हैं, पर उसका भी विरोध करने की बृत्ति कहीं-कहीं दिखाई देती है। उस हालत में हम क्या करेंगे हिस पर मेरा उत्तर यही है कि लोकनीति ऐसी व्यापक नीति है कि उसका विरोध करनेवाला ही गिर जायगा। उसीकी चृति होगी। समुद्र का विरोध नदी नहीं कर सकती। जो नदी ऐसा करेगी, वह त्वय सूख जायगी। हमिलए यह उर रखने की जरूरत नहीं कि जो काम हम करेगे, उसके विरुद्ध दूसरे लोग खड़े होंगे। लोकनीति की स्थापना ग्राभावात्मक (निगेटिव) नहीं। उसका मतलब यह नहीं कि ग्राज की राजनीति का खड़न कर उसके दोष दिखाये जाय। समक्षने की बात है कि 'ग्राज की राजनीति' यद्यपि 'लोकनीति' नहीं, किर भी 'लोकमान्य' ग्रावश्य है। इसलिए जब लोग बदलेंगे, तभी वह बदलेगी। इसलिए हम राजनीति के दोष ही दिखाते चले जायंगे, तो अपनी शक्ति वर्ष खर्च करेंगे।

मान लीजिये कि हम कोई स्कूल चलाते हैं। वह स्कूल ग्राकर्पक हुन्ना, तो चहाँ पालक ग्रपने लड़के भेजेंगे ग्रीर उसी गाँव के सरकारी स्कूल में लड़के कम जायंगे। फलतः सरकारी स्कूल वहाँ न चलेगा। लोग ग्रपने बच्चे ही न भेजेंगे, तो सरकार क्या करेगी र वह ग्रपना स्कूल वहाँ से उठा लेगी ग्रीर मेरा कब्जा करने के लिए एक युक्ति सोचेगी। वह मुफे एक चिडी लिखेगी कि ग्रापका स्कूल बहुत ग्रच्छा चलता है। हमारी तरफ से ग्राप दस रजार स्पया लीजिये। पर ग्रगर में वह पैसा लूँगा, तो खतम हो जाऊँगा। इसलिए में उसे पत्र लिखूँगा कि "हमारी सरकार हमसे प्रेम करती है, इसलिए हम उसका ग्राहमिया ग्रदा करते है, पर हम जो काम करने जा रहे है, वह सरकारितरपेत्त है। इसलिए ग्राप मदद देगे, तो हमारे काम को चित ही पहुँचेगी। इसलिए हम ग्रापकी 'ऑफर' स्वीकार नहीं कर सकते। जरूरत होगी, तो

सलाह जरूर लेंगे।' इस तरह इम पत्र लिखेंगे, तभी जन शक्ति बढेगी। नहीं तो इम श्रपनी शक्ति खो देंगे।

इसका यह अर्थ नहीं कि ग्रगर काम को वाया न पहुँचती हो, तो भी हम मदद न लें। मदद लेना हराम नहीं है। इसमें असहयोग की वात नहीं है। पर जहाँ तक हो सके, ग्रपनी ताकत से काम करना प्यादा सुर्गज्त है। इसिलाए ऐसी मदद न लेने में ही इम ज्यादा सुरिक्ति है।

मद्राप

927-4-148

## श्रद्वैत, जनसेवा और मिक्त का योग

: 38 :

श्राज श्री रामकृष्ण परमहस का जन्मिटन है श्रीर कल श्री राकराचार्य का जन्मिटन था। इस तरह अपने इस भारत देश पर भगवान की बहुत कृपा हुई। उसने हर जमाने श्रीर हर स्थान में सत्पुरुपों की वर्षों की है। जहाँ राकराचार्य ने श्रव्रेत सिखाया याने भूतमात्र का हृदय एकरण है, इस बात पर जोर दिया, वहीं रामकृष्ण परमहस ने उसे स्वीकार किया श्रीर उसके साथ मानव सेवा को भी जोड़ दिया। इस जमाने में यह बहुत बड़ी बात हुई। ग्रव्हेत श्रीर जनमेवा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रव्हेत का प्रकाश जनसेवा के रूप में भलीभाँति प्रवट होता है। जनसेवा से श्रव्हेत का प्रकाश फैल्ता है, तो श्रव्हेत से जनसेवा को श्राधार मिलता है। एक है बुनियाद, तो दूसरी है, उस पर की गयी रचना। दोनों श्रत्यत स्वाभाविक हैं। किंतु बीच के जमाने में श्रव्हेत विचार सुप्त हो गया था। उसका प्रकाश सेवा के रूप में फैलने के बजाय छिप गया था। शाव्दिक बाद-विवाद में ही उसकी समाप्ति हो गयी। इसिलए श्रव्हेत से जिस ताकत की श्रपेका थी, वह पैदा न हो सकी।

#### संन्यासी ओर करुणा

शकराचार्य का श्रद्धैत सचमुच श्रपूर्व रहा। उनके हृदय मे श्रद्धत भृत करणा थी। इसीलिए वे हिन्दुस्तानभर पैटल घ्मे। उन्होने जगह जगह पहुँच-कर लोगो को श्रद्धैत का प्रेममय सदेश सुनाया। बच्चा खेल म मग्न हो जाता है, तो माता ही उससे कहती है: 'चल लाड़ले ! खाने का समय हो गया, भूख लगी होगी।' इसी तरह शंकराचार्य ने किया। वे खुद होकर उनके पास गये। कच्णा के जिना ऐसा कार्य हो नहीं सकता। लोग अपने ही ससार में मगन थे, अपना-अपना स्वार्थ देखते थे। शकराचार्य ने उनका तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि लोगों को जरूरत होगी, तो वे आयेंगे। बल्कि वे खुद होकर निकल पड़े और जिन्दगीभर धूमते रहे। उन्होंने लोगों के लिए भक्ति-सोत आसान बना दिये। उनका आहैत प्रेममय और आई था।

किन्तु बीच के जमा ने में वह भरना स्ख़ गया। लोगो ने छन्यास का उल्टा ही अर्थ मान लिया। छन्यास स्वय कोई मिध्यातस्व नहीं। उसका अर्थ है, अपना अहकार बिल उल छोड़ना और दुनिया से एकरूप हो जाना। छन्यासी के शब्दकोश में 'में' ओर 'मेरा' यह शब्द है ही नहीं। न मेरा स्वार्थ है और न मेरा लोभ ही। जो कुछ है, परमेश्वर का है, मेरा नहीं। मैं तो सेवक मात्र हूँ। मुभे अपनी कोई वासना या अहंकार नहीं। वास्तव में इसीका नाम सन्यास है, पर बीच के जमाने में लोगो ने उल्टा ही अर्थ समक्ष लिया। वे न केवल जनसेवा से विमुख हो गये, बिलक जनता का तिरस्कार भी करने लगे। उन्होंने 'छन्यास' का अर्थ लगाया, लोगो की तरफ से अपना मुँह मोड़ लेना। पर अगर माता बच्चे का तिरस्कार करने लगे, तो बच्चे की हालत क्या होगी है और फिर माता का भी क्या हाल होगा माता प्रेम छोड़ेगी, तो बच्चा रच्याहीन हो जायगा। साथ ही जिस माता ने प्रेम खोया, उसने अपना मातृत्व ही खो दिया। बीच के जमाने में अहैत-सम्प्रन्दाय की यही हालत हो गयी।

## सेवा का सर्वोत्तम आधार, अद्वैत

उस हालत में रामकृष्ण ने इस विचार का उद्धार किया । उन्होंने अद्वैत के साथ दिरद्वनारायण की, भ्तमात्र की सेवा जोड़ दी । यह भूत-सेवा ईसाई-वर्म में चल पड़ी थी, उसीका ग्राधार लिया गया । ईसा की ग्राज्ञा से उसके सबध में लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस तरह ईसा के व्यक्तित्व के साथ जिनका हृदय जुड गया, उन्होंने भूतदया का काम उठा लिया। किन्तु ग्रद्वैत के ग्राधार पर भूतदया का किला ग्रौर भी मजबूत वनता है। जहाँ ग्रद्वैत नहीं, वहाँ इम सेवा करनेवाले है और जिनको सेवा करते हैं,

वे प्रलग-प्रलग हो जाते हैं, दोनों का भेद बना रहता है। विन्तु ग्राहेंत में चर भेद ही मिट जाता है। याने जिसकी हम सेता करते हैं, उसे प्रपने से ग्रलग नहीं समक्ते, मानों हम ग्रपनी ही सेता करते हैं। इसीलिए श्रहणार का भी लेश नहीं रहता। सेवा में हमने किसी दूसरे पर उप्रकार नहीं किया, श्रपनी ही सेवा करते हैं, तो श्रहकार को स्थान ही कहाँ र इस तरह जहाँ निरहमार सेवा की जाती है, वहाँ उसका बोक नहीं रहता, यक्तान नहीं रहती।

हम समभते हैं कि इस सेवा विचार का उद्गम स्थान ईसाई-वर्म में हैं। किन्तु उमसे वह प्रेग्णा लेकर रामकृष्ण ने उसे छाहैत का छातिसुदर छा। वार दिया। उन्होंने हिन्दुस्तान के समाज को समभाया कि ईमा का उदाहरण लेकर भृतमाव की सेवा करने में जितनी स्फूर्ति छायेगी, उससे बहुत ज्यादा स्कृर्ति तब आयेगी, जब कि हम जिनकी मेया करते हैं, उन्हें छादैत तस्व में एक ही समर्केंगे। इमीलिए प्राह्मैत छोर सेवा का यह मिश्रण छात्युत्तम रसायन वन गया। उसके परिगणामस्वराप रामकृष्ण मिशन के लोग इयर-उवर सेवा करते दीख पड़ते हैं।

#### अद्वेत, जनसेवा और भक्ति का योग

इसी विचार को महात्मा गावीजी ने श्रीर भी व्यापक बनाया। हम प्राम की नेवा करते हैं, वहाँ का मैला उठाते हैं, तो परमेश्यर की भक्ति ही करते हैं। भगी का काम तो रामकृष्ण ने भी किया था श्रीर महात्मा गावी ने भी किया। होनों का उसमें विचार एक ही था। इस तरह हिन्दुस्तान का भिक्तमार्ग श्रीर श्रद्धेत बहुत ही पुष्ट हो गये। नहीं तो बीच मे जैसे अहत मार्ग शुष्क हो गया था, वैसे ही भिक्तमार्ग भी शुष्क हो गया था। भिक्तमार्ग लोग मूर्तिगृजा में ही भिक्त समाप्त कर देते थे। मूर्ति को जगाना, स्नान कराना, खिलाना श्रीर मुलाना, इन तरह से मूर्ति की नेवा में ही उन्होंने भिक्त की परिस्ताति कर दी थी। परिस्तामस्वरूप वे भी लोक विमुख बन गये। भूखों को खिलाने के बजाय मूर्ति को खिलाने का नाटक करने में ही वे श्रपनी भक्ति की इतिश्री नमफते थे। याने वह एक प्रकार का नाटक ही होता था। मूर्ति को तो भृत्व लगती नहीं थी, फिर भी उसे खिलाते, तो स्पष्ट ही वे अपनी दयावृत्ति को घोखा देते थे।

मेरी क्लपना है कि हिन्दुस्तान में मृतिपूजा सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए

ही चली। गाँव के बीच एक मिंदर रहता है, मिंदर के भगवान सुबह चार बजे जगते हैं, तो सभी लोगों को स्चना मिलती है कि 'भाइयो, तुम भी जाग जाग्रो।' किर टोपहर में भगवान के भोजन के समय घटी बजती है, पूजा होती है, तो सन लोग दर्शन के लिए ग्राते हैं, बाद में घर जाकर भोजन करते हैं। फिर शाम को ग्रारती होती है ग्रीर उसके बाद कहा जाता है कि भगवान सोते हैं, तो लोग भी उन्हें प्रशाम करके सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरह गाँव का कुल कार्यक्रम जिस तरह होना चाहिए, उसी तरह मिंदर में होता है, वह एक तरह का 'किएडर गार्टन' है। याने उससे गाँव के जीवन का कुछ नियमन होता था।

साराश, इस तरह मूर्तिपूजा का बहुत कुछ उपयोग होता था। किन्तु उतने में ही उसकी परिसमाित हुई श्रीर उससे दुखियों के दुःख निवारण नहीं हुए। फलत. वह भक्तिमार्ग लोक विमुख हो गया। भक्तिमार्ग का भी उत्तम विकास तभी होता है, जन वह अद्वैत श्रीर जनसेवा के साथ जुड़ता है। भक्ति के साथ श्रद्धेत और जनसेवा के जुड़ने पर ही भक्तिमार्ग परिपूर्ण होता है।

#### भूदान-यात्रा भी इसी प्रवाह मे

यह सारा जीवन-विचार इस सदी मे श्रीर गयी सदी में हिन्दुस्तान में हुआ। इसे श्राधुनिक समाज की देन समभना चाहिए। इसकी प्रेरणा रामकृष्ण ने दी। हम समभते हैं, श्राज की हमारी भूदान-यात्रा इसी प्रवाह में चल रही है। इसमें गरीशों की सेवा तो स्पष्ट ही है। इसमें परमेश्वर की भक्ति है, क्योंकि श्रतर की प्रेरणा प्रकट होती है। इसमें हम मालिकयत मिटाने की बात करते हैं, हम मालिक नहीं, समाज मालिक है, इसलिए श्रद्धेत भी इसमें श्रा जाता है। हम तो समाज के श्रगमात्र बन जाते हैं, इसलिए श्रद्धेत का सुन्दर दर्शन इसमें होता है। इस तरह जब एक विचार परिपूर्ण होता है, तब उसमें से जीवन के कार्य की प्रेरणा मिलती है। इसलिए श्राज के दिन श्रपने गुरु रामकृष्ण परमहस का हमने कृतजतापूर्वक स्मरण किया।

श्रीकनूर ( मदास )

में मानता हूँ कि इमारा हिन्दी-प्रचार केवल भाषा का प्रचार न होना चाहिए। जब सरकार अपनी हो गयी, तो हर प्रान्त में हिन्दी की पटाई ब्राज नहीं तो कल शुरू करेगी ही। हिन्दी का विरोध पहले होता था। आज भी कहीं होता होगा, तो वह भी मिटेगा। स्कूल, कॉलेज में प्राथमिक श्रेणी के बाद हिन्दी जरूर पढाई जावगी। स्कूल के ब्रालाबा भी लोग इसका ब्राध्ययन करेगे। जब तक हिन्दी को मान्यता नहीं थी, तभी तक हमें उसका प्रचार करना था। किन्तु ब्राव तो उसे एक स्थान मिल गया, मान्यता मिल गयी। ब्राव स्थान्य के बाद भी उसी हिन्दी सिखाने में विशेषता नहीं रही। स्वराज्य के पहले जो लोग केवल हिन्दी सिखाने में विशेषता नहीं रही। उससे लोक मानस में क्रान्ति होतां था। सेखनेभर से ही इतना काम होता था। पर स्वराज्य के बाद प्रव उसका क्या व्यवलना चाहिए।

#### आश्रमान्तरण भी क्रान्ति

मनुष्य जवान होनेपर शादी करता है, तो क्रान्ति होती है, पर शादी के बाद उसी अवस्था में बने रहने से क्रान्ति नहीं होती । ग्रह्स्थाश्रम के बाद वानप्रस्थानम लेना चाहिए। इस तरह क्रान्ति का स्वरूप ही उत्तरोत्तर न्रहता है। ग्रहस्थाश्रम में जिम्मेवारी आती है, लड़क्पन का श्रालसी जीवन छोड़ना पडता है, कप उटाना है, तो क्रान्ति होती है। किन्तु बाद में ससार जम जाय श्रोर स्हृ लियत हो जान, तो उसे छोड़नर वानप्रस्थाश्रम में जाना ही क्रान्ति है।

#### दयालु शास्त्रकार !

शास्त्रमार इतने दयालु हैं कि वे क्सीको चेन से बैठने नहीं देने । माता पिता वन्चे का पालन करते हैं । ¦िफर बच्चे को कोई दु पा रहे, तो शास्त्रमार उसे गुरु के घर मेजना चाहते हैं । वे उसे दु पा और तक्लीफ में डालते हे, तभी उन्हें

समाधान होता है। गुरु के घर मं श्रध्ययन होता है, गुरु का प्रेम मिलता है, उसकी छत्रछाया होती है, सरल जीवन वनता है। फिर उसमें भी शास्त्र को समावान नहीं होता । इसिलए उसे गृहस्थाश्रम मे भेजना चाहते थे । गृहस्थाश्रम में बीमारों की सेवा, ग्रातिथि सेवा, नागरिक की जिम्मेवारी का कार्य ग्राटि उसे करना पड़ता है। घीरे घीरे फिर उस जीवन में आराम हो जाता ग्रीर उसका जीवन सहिलयत का बनता है। फिर वह शास्त्रकार वेचैन होता है श्रीर वह उससे कहता है कि ग्रामिक छोड़ो, छोटे भाई को अपना घर साप दो श्रीर घर छोड़कर बाहर त्राओ । एहरथ बनकर घर मे मत रहो । यह कहकर उसे और तकलीफ मे डाल नेता है। वह गाँव के बाहर लगल मे वानप्रस्थाश्रमी बनता है। विद्यार्थियों की सेवा करता ग्रीर शिक्तक का जीवन विवाता है। फिर उसे श्राराम होता है। वह बूढा हो जाता है, तो शास्त्रकार कहते है कि ग्राम घूमने निकलो। यूढे को बाहर निकलना चाहिए, उसे एक जगह रहने की इजाजत नहीं। वह तीन दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकता। इसलिए उसे दूर भगाता है। यही उसका प्रेम है, जो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। शास्त्र कार कितने दयालु हैं। त्याजकल माँ बाप को लगता है कि घर में ही रहे। किन्त शास्त्र को चिन्ता रहती है कि बच्चों की सेवा माता पिता न ले, क्योंकि बच्चों के भी बच्चे हैं। उनकी सेवा करने के लिए भी तो उन्हें समय चाहिए।

श्रगर जिन्दगी में ऐसी व्यवस्था रहे, तो बुद्धि परिपन्न होती है, मनुष्य प्रजानान् बनता है, उसे भय नहीं रहता। सब प्रकार का अनुभव आता है। दीपक जितना घना श्रम्धकार हो, उतना ज्यादा चमकता है, उसे ज्यादा उत्माह श्राता है। इसिलए जहाँ जायगा, वहाँ श्रपने तेज से प्रकाश फैलायेगा। ऐसी तेजिंदिवता मनुष्य में श्रानी चाहिए। उसे कभी दीन न बनना चाहिए। शाम्त्रगर की निष्ठुग्ता में मुक्ते करुणा दीखती है। कोई कहे: 'बाबा, श्रापको अब ठहरना चाहिए। एक जगह श्राराम लेना चाहिए। श्रापको सेवा की जरूरत है।' तो मुक्ते ऐसा लगेगा कि वह शख्स मेरा दुश्मन है, चाहे वह प्रेम से बात करता हो। इसने उल्टे कोई अगर मुक्ते कहेगा: 'यात्रा में भी श्रव तुम्हे सुख मिलता है, इसिलए वह आराम का हो गया। इसिलए श्रव तुम्हे दुनारा शाम को भी

घूमना चाहिए। एक दिन एक जगह रहने के बढ़ले एक दिन दो जगह रही', तो बाबा को लगेगा कि यह शख्स मेरा मित्र है। मुक्ते दीन नहीं बनने देता, तेजस्वी बनाता है।

#### माता कोशल्या की सदिच्छा

तुलसीटासजी ने वर्णन किया है। जन रामचन्द्र को राज्याभिपेक होनेवाला था, उसके पहले पॉच मिनट उन्हें मालूम होता है कि वन में जाना है। वे ऐसे खुण होते हैं, मानो कोई नव-गजेन्द्र कस करके लाया हो, उसे जकड़ रखा हो ग्रीर एकाएक ग्रव वह ग्रपनी जजीर फेंककर जगल में चला जाता हो। उनके उर में ग्रानन्ट होता है कि ग्रव मुफ्ते उस जगल में जाना है। वे मानते हैं कि जगल ही मेरा घर है। किर माता के पास इजाजत लेने जाते हैं। माता को वह रनवर मुनकर धक्का लगता है, पर उसने ग्रपने को संभाला है ग्रीर पूजा कर रही है। वहाँ रामचन्द्रजी पहुँचते हैं, तो वह करती है: ''तेरे पिता की ग्राजा है ग्रीर तेरी दूसरी माँ की इच्छा है, तो जरूर जाग्रो। ग्राखिर हम लोगों को जगल जाना ही पड़ता है। गजवश का वह वर्म ही है। पर तुक्ते जनानी में जाना पड़ रहा है, इतना ही फर्क है।" ऐसी भाषा कीशल्या माता बोलती है। यह प्रेम का लज्या है कि माता यह इच्छा करे कि मेरा लड़का निस्तेज न बने, त्याग करे।

कष्ट, त्याग ग्रौर दुःख में खतरा नहीं, जितना सुप में है। इसे पहचानना चाहिए। दुःख में सहानुभृति मिलती है, तो खतरा है। लेकिन इन दिनों यह खतरा बतानेवाला न बाप मिलता है, न मित्र ग्रौर न माँ। बिल्क सुख मिलने पर श्रमिनन्दन करने के लिए सब मिल जाते है। पर शाम्तकार दयालु हैं। वे मानव को बचा लेते हैं, निस्तेज नहीं होने देते।

#### सहू लियत के जीवन में खतरा

में कहना चाहता हूँ कि जब अग्रेजी राज था, उस हालत में दिल्ला भारत में जाकर हिन्दी का प्रचार करने में जीवन तेजस्वी बनता था, क्योंकि वह एक मिशन था। तब एक एक तमिल भाई को हिन्दी सिखाना भी कान्तिकारी काम था। लेकिन अन स्वराज्य मिल गया, हिन्दी को मान्यता मिल गयी। हर जगह उसके शिच् क मिलते हैं। अन उन्हें हासिल कराने में कोई तेज नहीं रहा। फिर भी हम वहीं करते रहेगे, तो हम निस्तेज ननेगे, राजाश्रित ननेगे। इसलिए हमें खतरा मालूम पड़ रहा है।

सन् १६४५ में हम वेल्र में ग्राखिरी जेल में थे। वहाँ सर प्रकार की सहूलियतें मिलती थों। लोगों के मॉगने पर सरकार की ग्रोर से मदत मिलती थों। हमने कहा: 'हमारे ग्रान्दोलन को तेजोहीन बनाने के लिए यह बेहतर तरीका है। हम सहूलियत मॉं गे ग्रोर वे देते रहे, यह हमें ग्रच्छा नहीं लगा। उससे हमारा जीवन निस्तेज बनना था। उबर बगाल में ग्रकाल पड़ा था, लेकिन इघर हम चोपाई, कुरसी मॉगते। ग्रार वह न मिले, तो उसके लिए कमाड़ा करते ग्रोर उसे लड़ने का नाम देते। ग्राखिर सरकार कबूल कर ही लेती, तो लगता कि हमारी विजय हुई, फतह हुई। पर इसमें कैसी विजय ग्रोर कैसी फतह ह इसमें तो निरी मूर्जता ग्रोर हमारी पराजय थी। साराश, जीवन सहूलियत का कभी न बनना चाहिए। यहाँ पहले देखा था, लोग कोपड़ियों में रहते थे। ग्रां सहूलियत हो गयी, इसलिए सहूलियत में रहते हैं।

#### नित्य नूतन तपस्या आवश्यक

इसका यह अर्थ नहीं कि हमें इसका मत्सर है। किन्तु जैसे कालिटास ने कहा है:

#### "नलेशः फलेन हि पुन नवता विधत्ते"

जहाँ एक तपस्या पूरी होती, पूर्ण होती है, वहाँ दूसरी शुरू होनी चाहिए। क्लेश के बाद फल मिलता है, तो दूसरा क्लेश शुरू होना चाहिए, तभी वह सचा साथक सिद्ध होगा। वेदो मे पर्वतारोहण का वर्णन श्राया है। एक पहाड हम चढते हैं। ऊरर देखते हैं, तो श्राभास होता है कि यह उस श्रमुक जगह पर खतम हुश्रा है। लेकिन जर वहाँ पहुँचते है, तो दीखता है कि उतना ही ऊँचा दूसरा पहाड़ है। फिर उसे भी चढने लगते हैं। उसके बाद तीसरा पहाड़ दीखता है। इस तरह ऊपर-ऊपर चढना श्रारोहण है श्रीर हमे श्रारोहण ही करना है।

हम कहना चाहते हैं कि हमारे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को तपस्या के बाद सह-लियत मिली है, तो ग्राव नयी तपस्या करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन तेजस्वी बनेगा।

हमारा तो एक मिशन है। पहले हिन्दी का प्रचार करना हमारा काम था। लेकिन हिन्दी प्रचार सर्वादय-विचार का एक ग्रग रहा। ग्राव वह सरकार के पास चला गया। इसलिए ग्राव उसमें कुछ ज्यादा कहने का नहीं रहा। ग्रापने ग्रपने उस मासिक पत्र में 'रसखान' की चर्चा की है, लेकिन हमें उसमें कचि नहीं ग्राती। अब हमें जरा बाहर देखना चाहिए। हमें शोपण-हीन ग्रीर शासन-मुक्त समाज बनाना है। इसलिए साम्ययोग क्या है है इसके विचार का प्रचार करना होगा। ग्रीर हिन्दी भाषा का तो आपको एक निमित्त मिला, इसलिए उसे साधन मानना चाहिए। उस साबन को लेकर ग्राप सर्वोदय विचार का प्रचार कर सकते हैं।

ग्रापने देखा कि हमने पहले 'तिरुवाय' ग्रन्थ पढ़ा। तेलुगु मे 'पोतना' का भागवत पढ़ा। उड़ीसा मे 'जगन्नाथ' का भागवत पढ़ा। हिन्दी मे 'तुलसी-रामा-यण' पढ़ा। तालर्थ पानी म रहनेवाली मछली हमेशा पानी मे ही रहनी चाहिए। हम ग्राच्यात्मिक प्रेमी है, तो हमे हमेशा वही लेना चाहिए। केवल भापा ग्राने की दृष्टि न होनी चाहिए। ग्राध्यात्मिक प्रेरणा है, तो उस तरह का साहित्य पढ़ना चाहिए। ग्रापका पत्रक हम पढ़ते हैं। उसमे फ्लाना कवि यह कहता है, फलाना कवि वह, यह चर्चा मामूली है। वह कुछ गलत है, ऐसी बात नहीं। किर भी उसमे हमारी तपस्या नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमे नया काम, नया कार्यक्रम करना चाहिए, हममे नयी स्फूर्ति आनी चाहिए।

#### सर्वोदय-विचार की अनेक शाखाएँ

मेरा कहना यही है कि सर्वादय विचार एक परिपूर्ण विचार है। उनकी अनेक शाखाएँ है, जो खूब फैलनी चाहिए। हमें इसी दृष्टि से सोचकर कोई पोजना करनी चाहिए। भ्रान एक क्रान्तिकारी कार्य है, इसे ग्रापनी उठाना होगा। ग्राप यह न समर्भे कि हम हिन्टी के ही प्रचारक है। जब आप यह सोचेंगे कि हम सर्वोदय विचार के प्रचारक हैं श्रीर हिन्दी-प्रचार उसका साधन है, तो श्रापके काम का रूप ही एकटम बढल जायगा। अवश्य ही यह काम श्राप सभी न कर पायेंगे। कुछ हिन्दी-प्रचार का काम करेंगे, तो कुछ ऐसे होंगे, जो सर्वोदय-प्रचार के लिए बाहर निक्तेंगे। जो हिन्दी-प्रचार का काम करेंगे, उन्हें यहीं रहना होगा। लेकिन जो बाहर निक्लेंगे, वे सर्वोदय विचार का वत श्रीर एक मिगन लेकर ही धूपे। तब देखें कि श्रापके जीवन में कैसी क्रान्ति श्राती है।

महास १६-५ '५६

## रामानुज का महान् कार्य

: 88 :

यह रामानुज का स्थान है, जो न सिर्फ तिमलनाड के लिए, बल्कि समस्त भारत के लिए पिवत्र है। यूरोप में ईसामसीह का जो स्थान है, वही रामानुज का तिमलनाड में है, न केवल तिमलनाड मे, बल्कि समस्त भारत में है। सिलनाड में तो रामानुज श्रद्धितीय ही हैं।

#### भक्ति के चेत्र में अद्वितीय स्थान

जितने भिक्त-सप्रदाय हुए, सब पर रामानुज का प्रभाव है। उत्तर हिन्दुस्तान के सबसे बड़े दो महापुरुप तुल्सीदास श्रीर कवीर, दोनो रामानन्द के शिष्य थे श्रीर रामानद रामानुज की ही परपग के रहे। इस तरह हिन्दुस्तान के कुल भिक्त-मार्ग पर ज्यादा से-ज्यादा श्रासर रामानुज का हुआ है। यहाँ के तत्त्वज्ञान पर ज्यादा-से-ज्यादा असर भगवान् शकराचार्य का है, जो केरल के है। तत्त्व विचार के चेत्र मे शकराचार्य श्रीर भिक्त के चेत्र मे रामानुज हिन्दुस्तान मे श्रिद्धतीय है। यहाँ जो बहुत से सत पुरुप हो गये, उन पर इन्हीं दोनों का प्रभाव है। श्राप जानते हैं कि रामानुज के मन मे जातिमेद नहीं था। सबसे निचली जाति के लोग भी उनके शिष्यों में थे और उनके साथ रामानुज का स्मान वर्ताव था।

## प्रवर्तक साप्रदायिक भागडों के जिस्मेवार नहीं

मे नहीं जानता कि रामानुज सपटाय के लोगों म जातिभेट कहाँ तर है। लेटिन हम लोगों को दूर से जो मालूम है, वह यही है कि रामानुज सप्रटाय म जाति-मेट है। हम जानते हे कि रामानुज सप्रटाप म भी ''वटगल' ओर ''तेंगल'' ये दो मार्ग निक्ले। इस कारण विचार भेट छौर क्रंगडे हुए। हर सप्रदाप म यही हुया करता है। सुसलिम वर्म म भी शीया छौर मुन्नी यौर ईसाई-वर्म में प्रोटेस्टेंट और कैयोलिक के मतभेट छोर विचार भेट पाये जाते है। बुड-सप्रदाय में भी हीनपान छौर महायान, ये दो प्य निक्ले थे। इस तरह हर धर्म छौर हर सप्रदाय की यह दशा है। किन्तु हीनयान छौर महापान के लिए भगवान बुद्ध जिम्मेगार नहीं, प्रोटेस्टेंण्ट और व योलिक के क्राइं के लिए ईसामसीह जिम्मेवार नहीं और न जीआ-सुन्नी के क्राइं के ही जिम्मेवारी सुहम्पद पर छाती है। इसी प्रकार रामानुज के सप्रदाय के क्राइं की जिम्मेवारी रामानुज पर नहीं है।

## स्वतन्त्र धर्म स्थापना से दूर

रामानुज की सबसे बड़ी बात यह यी कि वे 'सप्रदाय' स्थापन करना न चाहते थे। ईश्वर की भक्ति ग्रौर धर्म-विचार स्थापन करने की ही उनकी इच्छा यी। लेकिन ग्राज उनके भक्त कानृन भी बनाते ग्रौर राज्य भी चलाते है। उन्होंने बाहरी कानृन के बल से काम करना नहीं चाहा। इसलिए उनकी विजना ईसामसीह से नहीं होती। ईसामसीह ने ईसाई-धर्म खूत ग्राग बटाया। इसी प्रकार से रामानुज का विचार-प्रचार भी राजाग्रों ने किया ग्रौर उन्होंने कई राज्य-व्यवस्थाग्रों में रस लिया। फिर भो जो समाज-सुघारक होते हैं, वे ग्रतर में ही सुवार चाहते और उसके लिए जनशक्ति बढ़ाते हैं। इसीलिए गीतम बुद्ध के हाथ में राज्य था, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। ग्रगर उन्हें यह मालूम पदना कि राज्य-शक्ति से हम क्रान्ति कर समते हैं, तो वे राज्य क्यों छोड़ते र उन्होंने ममक्त लिया कि जन-शक्ति अलग है ग्रौर सरकार ग्रलग। टोक बटी यात रामानुज की है। क्रिन्तु रामानुज की सुलना बुद्ध के स्था भी नहीं हो सर्जा, क्यों कि बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने और ईसा के शिष्यों ने स्वतन्त्र धर्म बनाये। पर रामानु के शिष्यों में यह भावना नहीं रही कि इम स्वतन्त्र धर्म स्थापन करें। जैसे ईसा के नाम पर ईसाई-धर्म चला और बुद्ध के नाम पर बुद्ध-वर्म या मुहम्मद के नाम पर मुसलिम-धर्म चला, वैसे रामानु क नाम पर 'रामानु जी धर्म' नहीं बना। इसलिए इम रामानु ज की महिमा श्रीर श्रिधक मानते हैं। उन्होंने समाज में सुधार करना चाहा श्रीर भगवान् की भिक्त की महिमा गाकर वे छूटे। इसलिए उनकी महिमा बहुत ही अद्वितीय है।

#### राजसत्ता छोड़ गीता का आशय

जिस जमाने में वे पैटा हुए, उस जमाने में कट्टर जाति-भेट था। किन्तु उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की। उस समय गण्यसत्ता का बहुत जोर था, फिर भी रामानुज ने गोता का ब्राश्रय लिया। बड़े-बड़े राजा भी उनके शिष्य हुए, पर उनका जितना कार्य हुया, सब भिन्ना पर ही हुया।

श्रापको वह कहानी मालूम ही होगी! रामानुज एक घर के सामने भिद्या मॉगने गये, तो दरवाजा वन्द हो गया। तो वहाँ उन्होंने गीता गायी। जहाँ उनका वह भजन समात हुश्रा, वहीं दरवाजा खुला श्रीर श्रन्दर से एक स्ती श्रायी। रामानुज ने समक्त लिया कि वह लच्मी है श्रीर उन्होंने उससे भिद्या ले ली। उन्होंने जो गीत गाया, वह हमे बहुत प्रिय लगा। मैने उसे कठ भी कर लिया है।

पेरम्बुदुर ( चिगलपेट ) २२-५-'५६ भगवान् गौतम बुद्ध के निर्माण को स्राज दाई हजार माल हो रहे है। इसिलए सारी दुनिया में उनका उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष कर एशिया-प्राण्ड के बहुत ने देशों में, जो बोद्ध वर्म को माननेवाले हैं, बड़े उत्साह से यह उत्सव हो रहा है। हमारे इस देश में भी जगह-जगह यह उत्सव मनाया जा रहा है।

गौतम बुद्ध का जन्म, निर्वाण, जानप्राप्ति का स्थान ग्रीर उनका विहार, सभी हिन्दुस्तान में हुग्रा है। इसलिए यह उत्सव हिन्दुस्तान में बड़े प्रेम से मनाया जा रहा है। सरकार भी इसमें भाग ले रही है। हमारे देश में जो ग्रानेक सत्पुरुप हो गये, निस्सन्देह उनमें बुद्ध भगयान् का विशेष स्थान है। धर्म प्रचारक एक हजार साल बुद्ध का सन्देश इन कोने से उन कोने तक सतत फेलाते रहे। आपना यह काची भी एक जमाने में बौद्धों का स्थान रहा। ग्राज ययि जपर-जप देखनेवालों को दीखना है कि हिन्दुस्तान में बौद्ध-धर्म नहीं है, पर यह केवल भासमात्र है। यहाँ बुद्ध भगयान् की सुख्य शिक्ता सारी-को-सारी न्नात्मसात् कर ली गयी है। उन्होंने तीन बहुत बड़ी बातें हमारे सामने रखीं।

## वैर से वेर नहीं मिटता

एक स्पष्ट विचार उन्होंने यह रखा कि वैर से कभी वैर शान्त नहीं हो सकता। यह कोई नयी बात न थी। उनके पहले भी यह बात हिन्दू-वर्म के मूलगन्य म हम देखते हैं। लेकिन बुद्ध ने अत्यन्त स्पष्टता के साथ किसी प्रकार के प्रपाद के बिना इमे रखा। निरपवाट धर्म के तीर पर उन्होंने यह बात दुनिया के सामने रखी। यही बात ईसामसीह ने ५०० साल बाट स्पष्ट शब्दों में ग्यी। ओर उसे सन्तों ने भी बार बार दोहराया है। फिर भी दुनिया में लोग नि स्थाय न बन सके। वे सोचते हैं कि मौके पर बैंग का प्रतिकार बैर से ही क्या पड़ना है। वह दल नहीं सकता। लेकिन अब विज्ञान के कारण लोगों के मन में इस बारे में शका उत्पन्न हो गयी है कि हिंगा ने

प्रश्न कहाँ तक इल होगा? इसिलए इम समय बुद्धदेव वा यह सन्देश बड़ा ही महत्त्व रखता है। दीप्त रहा है कि उसके अमल के लिए दुनिया तैयार हो रही है। बीच मे हजार साल नाहक नहीं गये, लोग चितन-मनन करते आये हैं। लेकिन अब समय आया है कि सामाजिक तौर पर उसका अमल कैसे किया जाय, यह सोचा जाय। अब निवर प्रतिकार स्क रहा है और उसका भी एक शास्त्र स्क रहा है। इम उम्मीट करते हैं कि बुद्ध भगवान का अवतार-कार्य अप शुरू हो रहा है।

## तृष्णा बढ़ाने से दुःख बढ़ेगा

दूसरी बात हमारे सामने उन्होंने यह रखी कि हम तृष्णा बटाते जावेंगे, तो हुःख बटेगा । इसलिए उत्तरोत्तर श्रावश्यकताएँ बढाते चले जाने से लाम नहीं । यह बात सन्तों ने दुहराई है श्रीर धार्मिक पुरुषों ने भी मानी है । लेकिन कहना पड़ता है कि इस बात के लिए श्रभी लोकमानस तैयार नहीं है । हिंसा मिटनी चाहिए, यह भावना तो लोगों मे श्रायी है, पर तृष्णा न बढ़नी चाहिए, यह बात निश्चय के तौर पर नहीं श्रायी है । बिलक इससे उल्टी श्राशा करते हैं कि हम श्रावश्यकता खून बढ़ा सकते हैं, फिर भी निवेर जीवन बिताने की युक्ति निकाल लेंगे।

मै मानता हूँ कि यह मृगजल है। अन्त मे यही सिद्ध होगा कि तृण्णा से वैर अवश्य बढ़ेगा। हर हालत मे तृष्णा बढ़ाने से दुःख ही पैदा होगा। यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के अनुसार साधन और औजार में फर्क पड़े। पहले पालकी में बैठने की सहूलियत थी। इन दिनों हवाई जहाज में बैठते हैं। लेकिन पालकी के लिए तृष्णा थी और वह सताती थी, बैसे ही हवाई जहाज में बैठने की तृष्णा भी होगी और समाज को सतायेगी। पहले लोगों को गहने पहनने की वासना थी। मान लीजिये, अब उसी तरह हम गहने पहनेगे, तो जगली मालूम होंगे। इस तरह वह बासना दूर हो जायगी, ऐसी आशा करते है। किन्तु उसके बदले कैमेरा होना चाहिए, यह बासना भी तक्लीफ देगी। ताल्य, बाह्य पढ़ार्थ के उपयोग के विषय मे जीवन उत्तरोत्तर बदलता चला जायगा, इसमे हर्ज

नहीं । किन्तु वामना बढाने से अवश्य पतन होगा । जीवन सुवारने का प्रकार वाहर से जरूर करना चाहिए, पर वह तृष्णारहित हो । सुक्ते डर है कि यह विचार छभी स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं छाया । जब मनुष्य को निवंर-वृत्ति की प्याम लगेगी और मन्नीभाव की जरूरत मालृम होगी, तभी तृष्णारहित होने की प्यास लगेगी।

### चुद्धि की कसोटी की आवश्यकता

तीसरी बात बुद्ध भगवान् ने हमारे सामने यह रखी कि हर चीज को बुद्धि की क्सीटी पर ही कबूल करना चाहिए। तीनो सिखावनें हिन्दुस्तान के लिए नयी नहीं हैं। उन्हें विचार के तौर पर हिन्दृ-वर्म ने स्वीकार कर लिया है। वे चीजे हमारे आचरण में नहीं ग्रायीं, पर वह हमारे विचार में ग्रवश्य हैं श्रीर हिन्दू वर्म ने उसे उत्तम श्रव्य भी माना है। श्रागर हम टीक ढग से देखे, तो स्थितप्रज के लच्चों में भी यही चीज है। कहना यह चाहिए कि बौद्ध-साहित्य में जिन तीन शब्दों का बार-नार उपनोग श्राता है, वे तीनों शब्द स्थितप्रज के लच्चों में श्राते हैं। प्रजा, भावना ग्रीर निर्नाण, ये तीनो शब्द स्थितप्रज के लच्चों में श्राते हैं।

बौद्धधर्म में इन तीन शब्दों का जो सब्रह किया गया, उसका मूल श्राधार गीता है। इसमें जो निर्वेरता का भाव है, वह सारा गीता के 'भानना' शब्द में श्रा जाता है। उसका ग्रर्थ भक्ति श्रोर प्रेम भी है। उसके विना गान्ति नहीं हो सकती, ऐसा स्थितप्रज के लक्षण में कहा गया है। नृग्णा के निरसन की बात तो बुद्ध भगवान् ने बार बार कही। 'पहले से ग्राप्तिर तक कामना से मुक्ति' का श्रर्थ है, निर्वाण। तीसरी बात स्पष्ट शब्दों में कहीं गयी। प्रजा पर बहुत जोर दिया गया है। 'स्थितप्रज' शब्द ही बताता है कि प्रजा हि।र क्या हुश्रा मनुष्य। इस तरह यह सिरायन हमारे समाज में मान ली गयी है। उस पर ग्रमल नहीं हुग्रा, परन्तु होना चाहिए। इसलिए मान्यता ने निदर्शन के तौर पर हमने बुद्ध भगवान् को सर्वात्तम श्रवतार माना है।

## चुद्ध भारत की दुनिया को सर्वोत्तम देन

बुद्ध भगतान् की सब सिखावनें 'धम्मपद' नामक ग्रन्थ में आती है। 'धम्मपद' में ट्रमें एक भी गाथा ऐसी नहीं मिली, जिसे एक हिन्दू के नाते में कबूल न करूँ। यह बात में सामान्य विचारक के नाते नहीं, एक हिन्दू के नाते बोल रहा हूँ। यह सही है कि बुद्ध भगवान् के शिष्यों ने सृष्टि-विज्ञान, उसकी उत्पत्ति के विपय में काकी वार्ते कही है। उसमें तत्त्वज्ञान का ग्रश था ग्रीर उसका खडन-मडन यहाँ हुग्रा। लेकिन वह इस ग्रर्थ में नहीं कि बुद्ध भगवान् ने नो धार्मिक सिखावन कही, उस पर ग्राचेप था। यह हिन्दुस्तान की प्राचीन विशेषता है ग्रीर स्वतन्त्र बुद्धिमत्ता का लच्च है कि यहाँ स्वतन्न विचार चला। स्कृत भाषा का जिसे ज्ञान है, वह इस विचार-स्वातन्त्र की मिहमा जानता है। इतनी विचार स्वतन्त्रता शायद ही दूसरी भाषा में मिले। किपल, कखाद ग्रादि महान् तत्त्वज्ञानियों का विचार ग्रालग-ग्रालग था, उनका भी खूब खडन-मडन चला, किन्तु उनका धार्मिक विचार माना गया है, उस पर आचेप नहीं है। इसी तरह बुद्ध के विचार की काफी छानत्रीन ग्रीर ग्रीर खडन-मडन हुग्रा। किन्तु भग-चान् बुद्ध ने जो सामाजिक, नैतिक श्रीर धार्मिक शिचा दी, उसके लिए अगर कुछ भी विरोध होता, तो बुद्ध की गणना ग्रवतारों में कभी न होती।

आज हम गौरव के साथ कहते हैं कि हिन्दुस्तान की तरफ से दुनिया को श्रगर कोई सर्वोत्तम देन है, तो वह बुद्ध भगवान् की है। हम कहना चाहते हैं कि खुद्ध भगवान् यहाँ के समाज के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे। उनकी तालीम यहाँ के सत्पुरुषों ने ग्रौर शैव-वैष्णवों ने भी श्रव्छी तरह मान्य कर ली है। जो हिन्दुस्तान का इतिहास जानता है, उसे माल्य है कि विचारों की कशमकश बहुत चली, तो भी वौद्ध-धर्म का जो सर्वोत्तम अश था, वह हमने पूरा मान्य किया। अगर 'वम्मपद' को माननेवाला ही बौद्ध कहा जाय, उसे ही बौद्ध कहलाने की कसौटी मानी जाय, तो मुक्ते कहने मैं बिलकुल हिचक नहीं कि प्रत्येक हिंदू अपने को बौद्ध कह सकता है। इस तरह बुद्ध की सिखावन हमने परिपूर्ण स्वीकार कर ली है। ग्रौर वह हमारे लिए और दुनिया के लिए तारक है, ऐसा हमारा मन्तव्य है।

#### समन्वय की जरूरत

य्रव हमें करने की चीज पही है कि बुद्ध भगवान् ने जो जीवन-चर्या दी है, उसके साथ एक्सप हो । उसके साथ यहाँ का वेदान्त, ब्रह्मविया मा किना मेल है, यह जानें । इन दोनों के बीच कोई विरोध तो नहीं है १ हमारा विश्वाम है कि ब्रह्मविया के आतार पर करुणा, भूतदया और निवरता की जो सिखावन दी गयी, वह ब्रान्छी तरह चल छकी । इसीलिए हमने कहा था कि वेदान्त य्योग गौतम बुद्ध के विचार का समन्यव हिन्दुस्तान के लिए सर्वोत्तम रसायन सिद्ध होगा।

जन हमने विहार में प्रवेश किना, तो हमने सतत यह अनुभव किना कि बुद्ध भगवान हमारे साथ यात्रा में हूँ। इसलिए सहज प्रेग्णा से 'समन्वय-आश्रम' की कल्पना स्भी। वह छोटे प्रमाण में शुरू हुन्ना है। किन्तु महत्त्व की चीज समन्वन ग्राथम नहीं, महत्त्व समन्वय का है। हमारा विश्वास है कि वेदान्त ग्रोग ग्राहिंसा के समन्वय से हिन्दुस्तान का ग्रोर दुनिया का कल्याण होगा। हमें यह प्रेरणा होती है कि इस विचार के लिए हमारा जीवन बीते। उसीलिए भूदान के सिलिसले में जो काम हुन्ना, वह ग्राल्प होते हुए भी बुद्ध भगवान की ग्रात्मा को शान्ति देता होगा, ऐसा हमें विश्वास है।

#### कार्ण्य धर्म की शरण में

बुद्ध भगवान् ने ऐन जवानी में सन ऐश्वर्य का और राज्य ना त्याग किया श्रीर सतत परिन्यया करते रहे। आज ही यहाँ एक ऐसी घटना घटी कि उससे बुद्ध भगवान् की श्रारमा को सतीप होगा। क्रिया का कार्य करते हुए ग्राज चढ भाई वहाँ बम्नई से पेटल ग्राये है। बहुत सारे जवान है, उनम चौदह साल के दो लड़ के भी है श्रीर वे नी सी मील से ज्यादा चले है। उन्हें इस प्रकार की तपरमा की ग्राटत तो नहीं थी। किर वे रोज २०-२५ मील क्यों चले र उन्होंने सोचा, सर्वोदय-सम्मेलन को जाना है, तो सर्वाद्य का कार्य करते करते जाना चाहिए। लोगों को करणा का स्टेश देते हुए, सर्वोदय का विचार स्मक्ताते हुए वे यहाँ ग्रामे, उन्हें करीन साढ़े सात सी एकड़ जमीन मिली और कुछ सपितदान भी मिला। इम लोग जानविहीन पामर है। इम तो खुद्ध भगवान् के सामने बोलने की

हिम्मत न करेगे। कहाँ उनकी शान्ति श्रोर कहाँ हमारी टूटी-फटी मनःस्थिति ! लेकिन इतना निः एशय हम कह सकते हैं कि हम उनके बच्चे है ग्रीर जो टूटा-फ्टा काम कर रहे हैं, वह उनकी राह पर हो रहा है। बहुत बडी तपस्या के बाद जो करुणा का दर्शन हुग्रा, उसका उदय हमारे हृदय में हुग्रा श्रोर वहीं करुणा की भावना इन छोटे छोटे लड़कों को ६०० मील लायी है।

इसीलिए मैंने दावा किया था कि बुद्ध भगवान् ने जो 'धर्म-चक प्रवर्तन' चलाया है, उसे हम आगे चला रहे हैं। शब्द बहुत बड़ा है, हम बिलकुल तुच्छ हैं, फिर भी उसके उच्चारण की हिम्मत बुद्ध भगवान् की कृपा से होती है। हम बहुत क्षीण है, हम तो पापी-जन हें, हम खुद करुणा के पात्र हैं। फिर भी हम कर णा का महत्त्व समकते हैं। इसलिए जिस करुणा का दर्शन भगवान् को हुआ, उस पर श्रद्धा रखकर वही काम कर रहे है। करुणा का राज्य बनाये निना हमारे दिल को स्तोप न होगा और समाज मे त्थिरता नहीं आयेगी। हम भगवान् की पार्थना करते हैं कि हम बच्चों को उनका आशीर्वाद रहे। हमने 'बुद्ध भगवान्' कहा और हमारे तरजुमा करनेवाले ने 'ईश्वर' कहा। लेकिन यह गलत नहीं है। क्योंकि हमारे लिए दोनों एक ही चीज है। एक अतर्थामी है और दूसरा उसीका एक रूप है, जो बाहर प्रकट हुआ है। उनका स्मरण कर हम आशा करते है कि भ्हान के जरिये करुणा का राज्य प्रस्थापित करने का मार्ग खुल जायगा। हम बुद्ध भगवान् की शरण मे हैं, हम कारुण्य धर्म की शरण मे हैं, हम सर्वोदय-समाज की शरण मे हैं।

सेन्नेरी ( चिंगलपेट ) २४-५-'५६ स्राज इम श्रापके स्थान में स्राये हें, जो हिन्दुस्तानभर का एक तीर्थस्थान है। यहाँ नामानुज और वेदान्तदेशिकन के जन्म हो गये हे। यहाँ प्रालवार लोगों ने भक्ति की है। यह शैव-यात्रायों का भी स्थल रहा है। यहाँ शकराचार्य ने स्थान मठ स्थापित किया है। बौद्ध भिन्नु स्रोर जेनों ने भी अपने विचार फेलाये है। ऐसे पवित्र स्थान में कल से नवींद्य सम्मेलन होने जा रहा है। कोई खास विचार किमी एक स्थान में केन्द्रित रहता है, ऐसा हम नहीं समक्रते। विचार कहीं, किसी भी स्थानविशेष में कैंद्र नहीं होता। वह दुनिया की कुल हवा में रहता स्रोर वहीं फेलता है। फिर भी कुछ स्थानों में सजनों को तपस्या का एक अश होता है, इसलिए वह स्थान हवा के विचार को शीव प्रत्ण करता है। इमलिए हमने स्थाना की है कि तिमलनाड के इस महान् केन्द्र में सर्वीद्य विचार का वीज गहरा जायगा।

## 'सर्वोदय' एक स्वयंभू जीवन-विचार

यह विचार ही उतना उन्नत है कि स्मरणमात्र से हमारा हृदय उत्नाह से भर जाता है। हमारा दावा है कि भारत की प्राचीन परम्परा का उत्तम परिणाम सर्वोद्य में देखने को मिलता है। हम सर्वोद्य को 'साम्ययोग' भी कहा करने हं। 'साम्यवाद' भिन्न है और 'साम्ययोग' भिन्न। साम्यवाद वैपम्ययाद, साम्राद्याद श्रीर पूँजीवाद की प्रतिक्रिया है, जब कि साम्ययोग एक जोवन-विचार ग्रीर ह्यान है। यूरोप की पूँजीयादी समाज-रचना में जो विचार फेरे, उनमें कई बुराइगाँ रहीं। उसीकी प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ साम्यवाद पैदा हुगा। पर हम प्रकार वा प्रतिक्रियावाद 'जीवन-विचार' नहीं हो समना। वह तात्कालिक वन्तु होती ग्रीर एक रमय के लिए उसका उपयोग भी होता है। हम समक्ति हे कि उसका कार्य करीव-करीव पूरा हो चुका है ग्रीर ग्रम्थ दुनिया को उसका नार मिल गवा है, उसका साराश ग्रम दुनिया खींच रही है। जिसे हम 'सर्वाद्य' करते और

'साम्ययोग' नाम देते हैं, वह एक जीवन-विचार है और सदा के लिए उपयोग में ग्रानेवाल है, क्योंकि उसका ग्राधार ग्रात्मा की एकता है। 'ग्रात्मेक्य' का यह सिद्धान्त हिन्दुस्तान के ऋषियों ने मानव को ग्राप्ते ग्रानुमव से ममभाया है। यह इस भूमि का—भारत का बुनियादी विचार है। इसे 'ब्रह्मवित्रा' ग्रीर 'वेदान्त' भी कहते हैं। इसी बुनियादी विचार पर 'सर्वोदय' की इमारत लड़ी है।

## लोकगाही की द्यनियाद वेदान्त

हम बहुत बार कहते हैं कि ग्राज की लोकशाही ने जो तरीका ग्राख्तियार किया है, उसके मूल मे भी वेदान्त का ही सिद्धान्त है श्रीर वह कुछ श्रश मे प्रकट भी होता है। आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान ग्रौर दुनिया के कुल देशों में मानवीं को 'बोटिंग' का हक दिया गया है और हरएक को एक ही बोट देने का अधि-कार है-फिर चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अपढ, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे नगरवासी हो या ग्रामीण । इस तरह एक ही मत का ग्राधिकार दिया जाता है। ग्रगर हम सोचें कि आखिर इसकी बुनियाद क्या है, तो सिवा 'वेदान्त' के ग्रौर कोई बुनियाद न मिलेगी। ग्राप जानते है कि मनुष्यों की बुढ़ि में बहुत फर्फ होता है। एक मनुष्य की जितनी बुद्धि-शक्ति ग्रीर चिंतन-शक्ति होती है, उससे सीगुनी बुद्धि-शक्ति श्रीर चिंतन-शक्ति दूसरे मनुष्य की हो सकती है। श्रतः कहना पड़ता है कि बुद्धि के श्राधार पर हरएक को एक वोट का अधिकार नहीं मिलता। इम जानते हैं कि हरएक की शरीर-शक्ति मे फर्क है। एक मनुष्य कमजोर है, तो दूसरा बलवान् । इसलिए शरीर के आधार पर भी यह वोट का श्रिधिकार नहीं । हम यह भी जानते हैं कि हरएक के पास श्रभी तक दनिया मे श्रलग श्रलग सपत्ति है और इसलिए सपत्ति के श्राधार पर भी हरएक को एक वोट का यह ऋघिकार नहीं मिला है। पूछा जा सकता है कि पिर उसका श्राधार क्या है १ स्पष्ट है कि उसका श्राधार मानवों की श्रात्मा की एकरूपता भान्य करना है। चाहे मनुष्य पढ़ा लिखा हो या ग्रपढ, उसकी ग्रान्मा में कोई फर्क नहीं है। उसकी बुद्धि, देह श्रीर सपित का भेद उस श्रात्मा की एकता मे कोई बाधा नहीं डालता । ग्रात्मा की इसा एकता के ग्राधार पर हर मनुष्य

को एक बोट का ग्रविकार है। ग्राप जानते हैं कि ग्रापके प्रधानमन्त्री पर ग्रापका कितना विश्वास है। लेकिन जहाँ वोट का सवाल ग्राता है, वहाँ उन्हें एक ही बोट का ग्रधिकार रहता है ग्रीर उनके चपरासी को भी एक ही बोट का श्रधिकार मिलता है। यह मानव की मूर्खता है या वेदान्त र ग्राप ही तय कीजिये कि यह क्या है। हम समभते हैं कि आत्मा की एकता का जो वेदान्त-सिद्धान्त है, उसकी इसमें मान्यता है।

### लोकशाही की न्यूनता

विन्तु लोकशाही के इस विचार में एक न्यूनता रह गयी है। उसमें श्रातमा की एकता को तो पहचान लिया गया श्रोर हरएक को एक बोट का अविकार दिया गया। लेकिन फिर वोट गिनते समय ४६ की बात न मानकर ५१ को मान्यता टेकर उन्हें राज्यसत्ता छोप दी गयी। इसमें बेदान्त भुला दिया गया। कहना पड़ता है कि यह विचार चलानेवालों को बेदान्त श्राच्छी तरह पचा नहीं। उसका एक श्रश उनके न्यान में श्राया श्रोर दूसरा श्रश न्यान से उत्तर गया। जैसे उन्होंने स्रात्मा की एकता को मान्य किया, बैसे ही यह भी उनके न्यान में श्राना चाहिए था कि श्रात्मा के स्योग से कोई वृद्धि नहीं होती, श्रात्मा की कोई गिनती नहीं होती। उन्हें यह समक्ता चाहिए था कि यह गणित का विषय नहीं, बेदान्त है। इसलिए इसमें सख्या का सवाल गोगा होता है।

'सवोंदय' ने यह कभी पूर्ण की है। वह कहता है कि भाई, जो वेदान्त तुम सीखे हो, उसे तुम पूरी तरह पूर्ण करो। सबका विचार मान्य कर काम करो। पाँच मनुष्पों में से तीन मनुष्पों की राय एक ख्रोर और दो मनुष्पों की दूसरी श्रोर हो, तो तीन का विचार सत्य, यह विचार गलत है। इसी तरह चार मनुष्पों का ख्राभिप्राय एक ख्रोर छौर सिर्फ एक का द्राभिप्राय दूसरी ख्रोर हो, तो चार के ख्रनुकृल फेसला दिया जाना भी गलत है। पाँचों एक मत से जो राय देंगे, जो फैमला देंगे, वही मान्य होगा, इस विचार को कवृल न करने के कारण ही ब्राज दुनिया के कुल देशों मे 'मेर्जोरिटी' ओर 'माइनॉरिटी' के भगड़े चने है। उनके कारण गाँव गाँव में पदिमें होते है ग्रोर गाँव-गाँव का छेर होता है।

## पत्त-भेदो का बुरा असर

इस भूटान ग्रादोलन मे अन तक उड़ीसा जिले के 'कोरापुट' स्थान मे पूरे-के-पूरे ६०० गाँव दान मे मिले हैं। इतना उत्तम कार्य वहाँ हुआ है। किन्तु अब सनाल पैदा होता है कि ग्रागे चुनाव आनेवाला है। इसलिए भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियाँ गाँवो मे पहुँचकर वहाँ भेद पैटा करने की कोशिश कर रही हैं। ये इन गाँवो मे, जो श्रपनी मालिकात छोड़ श्रपना एक परिवार बना लिये हैं, जाकर यह छेट बनाना चाहते हैं। वे यह नहीं समकते कि इस तरह की राजनीति से, जिससे गाँव के दो दो दुकड़े हो जाते हैं, हिन्दुस्तान का क्या भला होगा ! हिन्दुस्तान में जो प्रान्तीय भेद थे, क्या वे काफी नहीं ! हिन्दुस्तान में भिन-भिन्न भापाएँ है। उन भापात्रों के जो भगड़े चले, क्या वे भेद कम थे ! जातिमेद की ग्राग्न तो समाज को लगी ही है, क्या वह कम है ? िखवा वर्म के भगड़े भी यहाँ खड़े हैं, क्या वे काफी नहीं हैं ? यहाँ अछख्य मत-छप्रदायों के भेद थे, वे क्या कम हो गये १ यहाँ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर के जो भगडे चलते हैं, क्या वे कम थे १ फिर यह पार्टी का नया भेद डालकर भारत की क्या उन्नति होगी १ इसका परिग्णाम यही होता है कि एक भी अच्छा काम करने के लिए कोई इकटा नहीं होता। कहते हैं कि इसमे उस मनुष्य के साथ हम काम करेंगे, तो उसका भी महत्त्व बढेगा। इसलिए ग्रन्छा काम करेंगे भी, तो हमारी सस्या को इसकी 'क्रेडिट' मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, सामनेवाला कोई ग्राच्छा काम करता है, तो उसके हेतु पर ग्रारोप करते हैं ग्रीर उसका वह कार्य यशस्वी न हो, इसकी भी कोशिश की जाती है।

## आत्मा की एकता और सर्वसम्मित

ये सारे भेड़ इसी कारण पैदा हुए कि 'डेमोक्रेसी' ने सख्या का आधार मान्य किया। आत्मा की एकता कवूल करके भी वे उसकी गिनती जो करने लगे! लेकिन गिनती उसकी की जाती है, जो एक नहीं, अलग-अलग होता है। इस हालत में सख्या पर जोर देते हैं, तो बुद्धि पर क्यों नहीं देते १ क्या इक्नावन मनुष्य की बुद्धि मिलकर उनचास मनुष्यों की बुद्धि से हमेशा ज्यादा होती है, यह बात सही है १

आजकल डेमोक्नेसी मे जो 'मेजॉरिटी' का विचार चलता है, इस पर हमने एक बार विनोद मे सवाल पूछा कि 'दुनिया मे आज की हालत मे अपने देश मे कम से-कम मूर्ख लोग ज्यादा है या अक्लवाले " इस पर उत्तर मिला कि 'मूखों की सख्या अधिक है।' इस पर मेंने कहा कि 'फिर भी आपने अधिक सख्या का सिंडान्त उठाया, तो क्या आप यहाँ मूखों का राज्य चलाना चाहते हैं!' इसिलए वेदान्त-सिद्धान्त को टीक तरह से समक्त लीजिये और उसे क्यूल कर लीजिये। यह सिद्धान्त यही है कि आत्मा मे भेद नहीं। इसिलए सबना समावान जिसमें हो, यही करना चाहिए।

रामानुज श्रीर राकर, दोनो का वाट चलता था कि श्रद्वेत पूरा का पूरा है िक थोड़ा भेद है <sup>१</sup> याने ईश्वर के साथ हम पूरे एकरूप है या उससे ग्रलंग १ इम समभते हैं कि ग्राज इम यह विचार करने के काविल ही नहीं हैं। कारण हम आज अपने बाप ख्रौर भाई के साथ भी फगड़ते हैं । फिर जिस ईश्वर को हमने देखा ही नहीं, उसके साथ एकरूप कैसे हो सकते हे १ ग्रस्तु, हाँ, तो रामानुज श्रीर शकर, दोनों ने सिखाया कि श्रात्मा एक ही है। उनमे इतना ही फर्क रहा कि एक शख्स उसमें प्रपनी कुछ विशोपता मानता था, तो दूसरा कहता कि यह विशेषता भी गौए है, मिध्या है। फिर भी उसकी एकरसता श्रीर एकता दोनो आचायों ने मानी है। हरएक की अपनी ग्रपनी कुछ विशोपताएँ होती है, यह माना गया ग्रीर उसका महत्त्व कम है, यह भी माना गया। परन्तु वह चीज है, इसिलए हरएक की राय लेना उचित है, क्योंकि ग्रात्मा को एकता होते हुए भी हरएक में विशेषता होती ही है। यह है विशिष्टाद्वैत । प्रगर इतनी विशेषताएँ न होतीं-फर्क न होता, तो राय लेने का सवाल ही न उठता। लेक्नि चॅ्कि हर-एक की श्रपनी श्रपनी कुछ विशेषता होती है, इसलिए हरएक की राय लेना उचित है। किन्तु ग्रद्देत ग्रीर श्रात्मा की एक्ता है, इसलिए सनका समाधान करके साम करना चाहिए, ऐसा न्यावहारिक जीवन-सत्र उसमें से निकलता है।

#### नास्तिक श्रीर आस्तिक

बहुत-से लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ एक ऐसी बमात है, जो ईश्वर को नहीं मानती । लेकिन यह इस प्रान्त की विशोपता नहीं, सारे भारत में और कुल दुनिया में भी यह बात है। यह इस काल की भी विशोपता नहीं, वरन् सटैव यह रही है। किन्तु हमे इसकी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं मानते, पर ईश्वर तो उन्हे मानते ही है। चिन्ता का विषय तो तब होता, जब ईश्वर ही हम लोगो को भूल जाता। बच्चा माँ को भूल जाय, तो कोई बड़ी बात नहीं। माँ बच्चे को भूल जाय, तो वही बड़ी बात है। इसीलिए हमे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। दूसरी बात यह कि ईएवर को न माननेवाले ये लोग यह तो कहते हैं कि हम सजनता मानते है, हम मानवता मानते है। इसलिए भी हमे कोई चिन्ता नहीं है। इमका ग्रर्थ यही होता है कि इस 'मटर' को नहीं मानते, 'ताया' को मानते हैं। हम कहते हैं कि जो मानवता मानते हैं, वे ईश्वर को न मानें, तो भी इमे कोई चिन्ता नहीं। क्योंकि मानवता को मानना श्रीर ईश्वर को मानना एक ही चीज है। हॉ, जब कोई यह कहता है कि हम मानवता श्रीर प्रेम को भी नहीं मानते, तभी वह चिन्ता का विषय हो सकता है। तीसरी बात यह कि ईश्वर ऐसा विचित्र है कि वह 'श्रिरित' के रूप में तो रहता ही है, लेकिन 'नारित' के रूप में भी रहता है। हम परमेश्वर का वर्णन करने बैठते हैं, तो कहते है: 'वह है भी, नहीं भी श्रीर दोनों से परे भी है।' जैसे ईश्वर का एक भक्त 'शैव' कहलाता है, क्योंकि वह शिव का नाम लेता है, दूसरा 'वैष्णव' कहलाता है, क्योंकि वह विष्णु का नाम लेता है। ठीक वैसे ही ईश्वर का एक मक्त ऐसा भी है, जो 'नास्तिक' कहलाता है, क्योंकि वह ईश्वर को 'शूत्य' नाम देता है। ईश्वर के अनन्त नाम हैं ही। इसलिए इसे भी इस भिक्त का एक प्रकार मानते हैं। 'सर्वोदय' का सिद्धान्त यही है कि जो भी काम इम करें, ऐसा ही करें, जिसमे सबका समाधान हो। सिवा इसके जो ईशवर को नहीं मानता और उसके बदले मे मानवता मानता है, वह सचा भक्त है। श्रगर हम ईश्वर को मानते हैं, तो हमारा कर्तन्य है कि उसकी जो देनें हैं, सब मिलकर उनका उपभोग करें। उनकी मालिकयत छोड़ दें।

### सर्वोदय-समाज में मालकियत छोड़नी होगी

हमसे सवाल पृछा बाता है कि हम आपके सर्वोदय समाब मे श्राना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर को मानना पड़ेगा ! हम कहते हैं कि आपको मानवता माननी पड़ेगी और सामृहिक मालिकात मानकर व्यक्तिगत मालिकात छोड़नी होगी । जो अपनी व्यक्तिगत मालिकात मानता है, वह ईश्वर की जगह स्वय ले लेता है । इसलिए हम उमे ईश्वर का शत्रु सममते हैं । जो अपने को मालिक मानता है, वह ईश्वर को मालिक नहीं मानता । कारण ईश्वर का अर्थ ही मालिक है । भी इस भूमि का मालिक हूँ । यह कहने का अविकारी ईश्वर ही हो सकता है । मानव भूमि को छोड़कर चला जाता है और भूमि यहीं रहती है, किर भी वह कहे कि 'मे भूमि का मालिक हूँ', तो इससे बढ़कर आश्चर्य की वात का होगी ! इसलिए सर्वोद्य का सिद्धान्त ही है कि मानवता सबके लिए आदरणीय है और हमे मालिकयत का हक नहीं ।

#### सर्वोदय के दो सिद्धान्त

सारा, हमने दो सिद्धान्त आप लोगों के सामने रखे प्रक तो आत्मा की एकता, जो सर्वोदय की बुनियाद है और दूमरा उसीका ही एक आश है, वह यह है कि आत्मा में भेद नहीं। हमें जो भी काम करना होगा, वह सबके समाधान के साथ करना होगा, यह एक मिद्धान्त होगा, दूसरा सिद्धान्त यह होगा कि हम अपनी व्यक्तिगत मालिकियत नहीं रख सक्ते। हमें अपनी सभी ची के ममां की मम पित करनी चाहिए। मर्वोदय के ये दो बड़े सिद्धान्त है। दोनों मिलकर के आहिंसा बनती है। इसलिए कहा जाता है कि 'सर्वोदय की बुनियाद अहिंसा पर है।'

सबोदयपुरम् ( कार्चापुरम् ) २६-५-<sup>१</sup>७६

## [ ग्र॰ भा॰ सर्व सेवा-षत्र की प्रवन्ध-समिति मे ]

इस ग्रान्दोलन की प्रक्रिया में तत्रमुक्ति का एक आवश्यक स्थान है। इस सम्बन्ध में हमारे ग्रन्टर विचार की कोई न्यूनता न रहे। यह तो ठीक है कि कोई एक ऐसा स्थान हो, जहाँ से जानकारी हासिल हो सके ग्रीर दानपत्र ग्रादि जब तक रखने हो, रखे जायें। बाकी कुल काम जनता पर सौंप दिया जाय। उसके लिए कोई खास कार्यकर्ता न रखे जायें। काम चलानेभर के लिए इतनी ही व्यवस्था कर देनी चाहिए।

## सम्पत्तिदान का यही क्रम रहे

हमने सम्पत्तिदान शुरू कर दिया है, पर उसका केन्द्रीकरण करने की कोई जरूरत नहीं । अपने-अपने स्थान पर लोग सम्पत्ति इकटी करते और उससे वहाँ-वहाँ का काम बढ़ता है । अगर भूदान में भी ऐसा ही हो, तो आज जिस तरह भूदान-आन्दोलन चल रहा है, उसके बदले वह असीम में पहुँच जाय । याने जनता उसे उठा ले । इसलिए वह विचार हमें छोड़ना नहीं है । उसके छोड़ने में हम अधिक अनुकूलता नहीं देखते । इसलिए उस बारे में कोई आग्रह नहीं ।

## पूरे प्रयत्न पर संशोधन का मौका

किन्तु इस बात पर हमे जरूर सोचना चाहिए कि एक निश्चित मुद्दत के अन्दर हमारा काम हो। यह जो हमने इच्छा रखी, वह एक तीव प्रेरणा की वात है, भावना का विषय है। उस मुद्दत में काम होता है, तो मशोधन के लिए मौका मिलता है, यदि उसमें पूरा प्रयत्न किया गया हो। अगर पूरा प्रयत्न ही न किया गया हो, तो अक्ल ही कुछ न बोलेगी—कोई भी नयी वात सूक्त न पायेगी। इसलिए पूरा प्रयत्न होना ही चाहिए।

#### तन्त्र-मुक्ति की ओर

जन हमने यह विचार रखा कि एक निश्चित मुहत में हमारी सारी ताकत लगे, तो हमें यही लगा कि हमारे सगठन के कारण आरम में तो शायट रक्तण हुआ, पर इसके आगे उसका विस्तार कक गया। इसीलिए हमारा मन पृद्धने लगा कि क्या वह विचार को रोकेगा और प्रचार में बाबा डालेगा?

यो तो सगठन के बारे में हमारे मन में कुछ बुनियाटी विचार भी हैं श्रीर वे भी इसमें काम करते होंगे, लेकिन उन विचारों को यहाँ हमने प्याटा श्राने नहीं दिया। हम सगठन को नहीं मानते। उसे न मानकर भी सोचते हैं वयि श्रनेक राजनीतिक पन्न के कार्यकर्ता श्रीर पन्नातीत व्यक्ति भी हमें मोके पर मटद देते थे, फिर भी श्रिभकम (इनीशियेटिव) की बात श्राने पर वे यही कहते हैं कि भृटान-सिमित की श्रोर से श्रावाहन होने पर ही हम मटट देंगे। इस तरह मानो यह श्रान्दोलन जकड़ में श्रा गया है। इसलिए हमारे मन में श्राया कि बनाया हुश्रा यत्र ग्रगर हम तोड़ दें, तो जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। घृमनेवाले घूमते रहेगे श्रीर काम करनेवाले काम करते रहेगे। यह बात कोई एक साल से मेरे मन में चल रही है।

#### देवर भाई का सुभाव

देवर भाई ने मुक्ताया कि हम प्रचार करते हैं, तो कुछ काम होता है, कुछ हवा भी तैयार होती है। किन्तु यह तो साचात् युद्ध की वात है। समरस्थल पर जाकर काम किये िना युद्ध नहीं होता। इमिलए हममे से हरएक के जिम्मे एक एक जिला होना चाहिए। यह नहीं कि हर जिले के लिए िन्मी मनुष्य को खड़ा किया जाय। हममे से जो लोग कुछ ताक्त रखते हैं, वे कहें कि 'हम छम्नुक जिले में छपनी जिम्मेवारी महसूस करते हैं। छापकी भ्टान-समिति वहाँ हो या न हो, हम वहाँ छपनी ताकन लगायेगे। ' इम तरह यहाँ जिनने लोग हें, वे अपना छपना सम्मन्य एक एक जिले से जोड़ लें।

मान लीजिये कि यहाँ ५० ब्राटमी हैं ब्रौर हिन्दुस्तान मे ३०० जिले हैं। ध्रव एक-एक जिले के लिए एक-एक मनुष्य न मिलने पर भी ऐसे ५० ब्राटमी निकन ही आये, जिन्होंने कहा कि हम श्रपना काम सँमाल लेंगे। हमारे जिले या कोटा हमे कह दीजिये।' तो वे मेरिट हासिल करके ही काम करेंगे, तर शायद काम अधिक हो।

यह करके उन्होंने मुफाव पेश किया, उसके साथ श्रपना नाम जोड़ दिया श्रोर कहा कि 'मेरे जिम्मे श्राप एक जिला लगा दीजिये। कांग्रेस श्र-यन्न के नाते जो भो काम है, करूँगा, पर यह काम भी करूँगा श्रीर जरूरत पड़े, तो सब काम छोड़ करके भी यह काम पूरा करूँगा। इस तरह ५ ५० लोग तैयार हो जाय श्रीर वाकी जिलों मे जेसा चलता है, वेसा चले। श्रान्दोलन के लिए यह श्रन्छी चीज रहेगी।' उनके विचार में सार है। श्रागर देनर भाई एक जिला उटा ले, तो उस जिले में श्राज जिनना काम होता होगा, उससे बहुत ज्यादा काम होगा, इसने कोई शक नहीं।

#### क्रान्ति का 'नाटक' तो करके देखे

पर मेरे सुभाव मे यह बात है कि यह एक क्रान्ति का ग्रान्टोलन है। इस नाते हम क्रान्ति का नाटक भी क्यों न करें १ व्यानयोग करते है, तो क्या उसी समय व्यान या समाधि लगनी है १ महीनों ग्रोर वर्षों वह 'नाटक' चलता है ग्रोर होते होने कभी सब जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, तो चित्त हमेशा एकाग्र होता है, ऐसा नहीं। चलता है वह नाटक, पर हमने तम किया है कि उसमें हमागे श्रद्धा है, तो उसे हम करते रहेंगे। ग्रीर एक दिन आयेगा, जिस दिन हम एकाग्र हो जामेंगे। वैसे ही हम क्रान्ति का यह नाटक कर दें कि इस ग्रान्टोलन के लिए हमाने पास कोई सस्था ही नहीं है। वैसे हम कहते भी हैं, जिससे किसी भी सस्या के व्यक्ति को काम पूरा न करने पर हम बमका भी पाते हैं। ग्रांखिर हममें धमकाने की यह शक्ति क्यों आयी १ कारण हम किसी एक पच्च में समिलित नहीं हैं। ऐसा काम उठाया है, जिसमें सबका भला है। इसलिए हम सबकी मदद हासिल कर सकते हैं।

# चुनाव और भूदान

इस तरह 'भूटान-समिति' जनता पर सारा भार छोड़कर स्वय साहित्य, जान-

भागे देना आदि का ही भार ले । पर इससे ग्रान्टोलन का नैतिक वजन बढेगा या नहीं, यह सवाल मन मे उठता है, क्योंिक ग्रालिर हमारे जो मनुष्य होते हे, जनकी कुछ सीनाएँ है, जो वे उम काम को भी लग जाती हैं । याने एक मनुष्य के व्यक्तिगत गुण ग्रीर दोप, सबके साथ भूदान आन्दोलन मिल जाता है। उस चारे में लोग कभी शिकायत भी करते है कि ग्रापका फलाँ व्यक्ति ऐसा था, इसलिए हमाग महयोग नहीं मिला। पर हमारे तो सभी हैं ग्रीर यह तो समुद्र है, यह ग्रगर हो जाय, तो सम्भव है कि इसका कुछ नेतिक वजन बढे।

हमते कोई कहता है कि श्रापका क्या भरोसा श्रापका फलाना मनुष्य डलेक्शन में खड़ा होगा या नहीं, इसकी परीचा १६५७ में होगी। हम समकाते हैं कि हमारी भी परीचा १६५७ म करियेगा या नहीं १ परीचा तो हरएक की होनेवाली है, मरने के दिन तक होनेवाली है। हमारे लोग श्रापर इलेक्शन में खड़े हो जाय, तो कोई बुरा काम करते है, ऐसा तो हम न कहेगे। श्रापर इलेक्शन युरी चीज है, तो इलेक्शन में किसीको भी खड़ा ही नहीं होना चाहिए। अगर वह अच्छी चीज है श्रोर सारे देश के लिए श्राप्रोजन किया जाता है, तो हमाग मनुष्य भी खड़ा हो सकता है। हाँ, वह यदि कहे कि भूदान-समित के कायकर्ता के नाते खड़ा हूं, तो में कहूँगा कि यह गलत है। हमागे समिति किसीको खड़ा न करेगी। परन्तु कोई स्वतत्र रूप से खड़ा होता है ग्रीर उसने बड़ा श्रच्छा काम किया है, ऐसा असर श्रापर लोगों पर हो श्रीर इसलिए लोग उसे चुन भी है, तो क्या वह कोई बुग काम करता है।

यह एक उदाहरण दिया। किन्तु अप साथ-साथ हम यह भी मोचे कि हमारे लोगों के बारे में इस प्रकार की क्लपना लोग क्यों करते हैं है ऐसी स्थित क्यों आती है ह सस्तिए कि हमारे चन्द ही लोग हैं। लेकिन जब कुल ही लोग हमारे हो जायं, तो फिर यह सवाल न उठेगा और आन्दोलन शुद्ध मनुर्यों के जिन्दे स्वाभाविक ही आगे बढेगा। इसीलिए हमने अभी कहा कि यह क्रान्ति का नाटक है और अगर इससे काम बना, तो जोरदार दर्शन होगा।

#### रास्वा वतार्थे

सम्भव है कि यह टूट भी जान और नाम भी न हो। लेकिन उससे क्या

काम रुकेगा १ बाबा पहले छाकेला घूमता ही था। छारम्भ मे बाबा का स्वागत, व्यवस्था, भूदान-प्राप्ति छादि कौन करता था १ तत्र न तो कोई भूटान-समिति थी और न 'सर्व-सेवा-सघ' ने ही एक सस्था के नाते इसका पूरा भार उठाया था। ये काम कहीं पर खादीवालों ने किये, तो कहीं कांग्रेसवालों ने। जहाँ समाज-वादियों का वजन था, वहाँ उन्होंने मदद दी। इस तरह जैसे उस वक्त काम चला, वैसे ही फिर चलेगा।

उस समय तो एक ही मनुष्य काम कर रहा था, इसिलए वह उन तरह सीमित था। अन इसमे बहुत-से लोग ग्रौर सर्व सेवा-सघ भी काम करता है। आम जनता से उनका सीधा सम्बन्ध ग्राया है, तो ग्रब आगे ग्राम जनता में से कोई भी यह काम करेगा। तब कोई यह न कह पायेगा कि 'हमे ग्रावेश नहीं मिला, इजाजत नहीं मिली।' यदि मिलेगी, तो इससे गित ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी इसके बारे मे मेरा आग्रह नहीं है। जॅचे, तो करें ग्रौर न जॅचे, तो छोड़ दें। लेकिन फिर उसके बदले में ऐसी कोई युक्ति मुकार्ये, जिससे ग्रान्टोलन के सीमित होने का प्रश्न न ग्राये। उसके व्यापक बनने की राह खुल जाय।

सर्वोदयपुरम् (कांचीपुरम् ) २६-५-'५६ श्राज दुनिया को, श्रपने देश को इस जात की प्यास है कि दुनिया में जो श्रशान्ति श्रीर वैर-विरोध हुआ है, वह किस तरह मिटे। इसलिए इन दिनों बहुतों को भगवान् बुद्ध का स्मरण बार बार होता है। हमने श्रभी देखा कि बुद्ध भगवान् की पुण्य-तिथि के निमित्त सब गष्ट्रों में श्रीर श्रपने इम देश में भी जगह-जगह उत्सव किये गये। हर जगह कहा गया कि कहणा बटे श्रीर भेंद्र मिटे। दुनिया को श्राज यही भृख श्रीर प्यास है।

# दुष्ट-चक्र से मुक्ति कैसे मिले ?

किन्तु एक दुष्ट चक्र चलता है, जिसमें से मुक्ति क्सि तरह हामिल की जान रें यह बहुतों को समक्त में नहीं छाता। भिन्न-भिन्न देश दूसरे ना उर रखने हैं छोर यह जाहिर करते हैं कि दूसरे के निमिन से हम लाचारी में राम्नास्त्र बटाते हैं। पाकिस्तान समक्तता है कि हिन्दुस्तान की ताक्त पहले में बढ़ी है, इसीलिए हमें रास्त्रास्त्र बढ़ाने चाहिए। इम तरह भारत भी मोच समना है। ऐसा ही छमेरिका और रूस के बीच भी एक दूसरे के उर के कारण हो रहा है। छब इस दुष्ट-चक्र को हिम्मत के साथ तोड़ना होगा। हमारे भय से दूसरे लोग शस्त्रास्त्र बढ़ाते जा रहे हैं छौर उनके डर से हम भी बैसा ही कर रहे हैं। दोनों पल मिलकर दोनों की सम्मित से कुछ घटाव करने का तय कर रहे हैं। यह प्रयत्न भी प्रामाणिक हो, तो इससे कुछ बन सकता है, लेकिन उनमें भी परम्पर छितश्वास रहा, तो वह सफल नहीं होगा।

किन्तु वास्तविक छुटकारा परस्पर सम्मति से काम करने से नहीं, निक ग्रपनी ग्राकेली हिम्मत से काम करने पर होता है। मैं नहीं कहना कि परस्पर-सम्मति से इस प्रकार काम करने की वृत्ति गलत है। वह भी एक वृत्ति है ग्रीर उसका भी एक उपयोग है। पर उसकी राह देखते हुए ग्रागर हम बैठे रहेंगे, तो निस्तार नहीं। इसीलिए ग्रासपास की परिस्थिति शान्ति के लिए ग्रानुकृत

है, ऐमा विश्वास हो छोर ऐसा समभकर किमीको छागे बढना होगा। हम समभने हे कि सर्वाद्व-समाज के सामने छगर मबसे बड़ी समस्या है, तो यही है।

# सर्वादय-समाज का कर्तव्य

मर्वोदय-समाज का कर्तव्य है कि श्रपने देश में ऐसी हवा तैयार करे, जन-मानस ऐसा बनाये कि इम यह हिम्मत कर सके कि हमारा देश और हमारी सरकार जिस राह पर दूसरे देश नहीं चलते, उस रास्ते पर कदम रखे। इस विषय का जिक मेने दो-तीन दका मार्वजनिक तौर पर किया है। मैने कहने की हिम्मत की है कि श्रगर सामनेवाला बल बढ़ाने के लिए छश्कर बढ़ा रहा है, तो हमे श्रपना बल बढ़ाने के लिए शस्त्र घटाने की बात सोचनी चाहिए। सामने श्रगर घने श्रयकार का दर्शन हो रहा हो, तो उसका श्रर्थ यही मानकर कि हमारे पास का प्रकाश कम है, उसे बढ़ाना चाहिए। सुक्ते कहने में खुशी होती है कि श्राज इसी विचार को राजाजी ने श्रपना बल दे दिया है।

इसमें हम अपनी सरकार को भी उपदेश देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज सरकार में हमारे नेता हैं। जो विचार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसके लिए अगर देश राजी हो जायगा, तो वे भी विलकुल राजी हो जायगे। इसमें दोनो बाते होती हैं, कुछ सरकार की हिम्मत होती है, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है और कुछ लोगों की हिम्मत होती है, तो सरकार की भी हिम्मत बढ़ती है। दोनों की हिम्मत बढ़ सकती है, अगर सर्वोदय-समाज जैसी विचारक सहया उन्हें उस दिशा में ले जाने की सोचे।

ग्राज देश के सामने ग्रानेकविध समस्याएँ हैं, लेकिन इस बड़ी समस्या के सामने सब समस्याएँ फीकी पड़ जाती है। इसलिए सर्वोदय-समाज को अपनी जिम्मेवारी ठीक महसूस करनी चाहिए। सर्वसामान्य चितन का जो स्तर है, ग्राज के राजनैतिक पद्मो का जो स्तर है, वह इस मामले में काम न देगा। इसलिए राजाजी ने एक कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के सन में पाकिस्तान का डर होगा, उसे सर्वोदय-समाज छोड़ देना चाहिए। यह उन्होंने जो कहा, वह किसी एक व्यक्ति के भय के लिए नहीं कहा। उनके कहने

मा तात्पर्य यही था कि सर्वोदय-समाज अगर यह मानता है कि ग्राज की स्थिति में हमारे देश को शस्त्र बढाना उचित है, तो वह ग्रपने दावे के लिए लायक नहीं।

#### सेना घटाने से शान्ति

इस विषय के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि बाहर के किसी ब्राक्रमण का भय न रखे और इसलिए हमारी तैयारी शान्ति की हो। हमारे पड़ोसी और ब्रासपास के देशों के लिए हमारी निर्भय और शान्त मन स्थित होनी चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि अपने देश के ब्रान्तर्गत हम जितने काम करेंगे, वे 'शान्ति शक्ति' के पोपक हों। ब्रापने देखा कि मैने 'शान्ति' के साथ 'शक्ति' शब्द को जोड़ दिया। नहीं तो देश में शान्ति रखने का ब्रार्थ करीव-करीब स्थितस्थापक हो जाता है, जिसमें ब्रागे बढ़ने की कोई गुजाइश नहीं रहती। किन्तु देश में जो समस्याएँ हैं, उन्हें इल करने की ब्रावश्यकता है ब्रोर वह शान्ति के जिरवे होनी चाहिए। इसिलए मैंने शान्ति के साथ 'शक्ति' शब्द जोड़ दिया। तात्पर्य यह है कि वह शान्ति 'निगेटिव' नहीं, 'पॉजिटिव' होगी, याने वह मसले का सामना करने की और उनमें से इल निकालने की शक्ति रखती होगी। इस तरह इसके ब्रन्तर्गत सर्वोदय समाज में शान्ति-शक्ति का प्रकाशन हमारा एक कार्य होना चाहिए।

हम समस्तते हैं कि सर्वोदय समाज के सामने यह एक वड़ा ही कर्तव्य उपिश्यत है। हमे उम्मीट है कि जो राजनैतिक पच्च भिन्न-भिन्न तरीके से सोचते हैं, उन्हें भी इस बात का महत्त्व महसूस होगा। हम जानते हैं कि वे भी शान्ति चाहते है। चाहे शान्ति की स्वतंत्र कीमत वे न समस्तते हो, फिर भी शान्ति की जरुरत महसूस करते हैं। श्रगर वे इतना ही समस्तते है कि शान्ति की श्रावञ्यक्ता है, तो इस मामले मे सर्वोदय समाज के साथ बात हो सकेगी। हम समस्तते है कि वे निर्भयता के साथ वह कह सकते हैं कि हमारे देश के पास ग्राज जितनी शास्त्र-शक्ति है, उससे हरिगज श्राधिक नहीं बढायेंगे। चाहे उधर पाकिस्तान श्रपनी ताकत बढाता जान, तो भी हम सम्बास्त नहीं बढायेंगे श्रोर उसका हमे कोई भन न होगा। इससे पाकिस्तान को भी भान हो जायगा कि जो श्रपना शन्त्र बल बढाता चला जायगा, वह स्वय ही रायेगा। इस बात का हमे दु'रा जरुर होगा कि ग्रपना पड़ोसी देश विनाश की राह ले रहा है। उसे विनाश से बचाने का उपाय यही है कि हम शस्तास्त्र न बढाये। हिम्मत के साथ घटा सकें, तो घटायें।

हम जानते हैं कि इस बात के लिए देश को तेयार करना होगा, चाहे श्राच वह इसके लिए तेयार न हो । हम यह भी जानते हैं कि जो सरकार में हैं, उनके सामने कई प्रकार के विचार उपस्थित होंगे, कई प्रकार की जानकारी हासिल होगी, जो हमें नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि इसमें हम किसी पर टीका करने की कोई बृत्ति नहीं रखते। लेकिन सिर्फ अन्तर्निरीच्चण की दृष्टि रखते और सोचते हैं। लेकिन दुनिया की परिस्थित का जो अवलोकन हम कर सके हैं, उसी पर से हमारा विश्वास हुआ है कि हिन्दुस्तान अगर अपनी सेना आधी और कम कर देगा, तो दुनिया के लिए एक राह खुल जायगी और हिन्दुस्तान के लिए भी अत्यन्त शान्ति होगी। आज दुनिया का जो हमारा दर्शन है, वह यह कह रहा है कि जैसा कदम हम कह रहे हैं, वह उठाने के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है।

हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी श्रीर सर्वोदय समाज के सेवक इस बात पर गम्भीरता से सोचे । ऊपर-ऊपर से सोचने का यह विषय नहीं, बहुत गहराई में जाना होगा । श्राज की चुनाव की पद्धति भी इसके साथ सवब रखती है । देश की सामाजिक श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था का भी इससे सबध है। श्रतः सबका विचार करना होगा, तभी इससे निस्तार होगा।

सर्वोदयपुरम् ( कांचीपुरम् ) २७-५-'५६ ग्राज हम ग्रापिक सामने ग्रात्यन्त नम्र होकर ग्राये है। जब ऐसे समूह के सामने बोलने बैठता हूँ, तो यह महमूम नहीं होता कि मे बोल ग्हा हूँ। लेकिन यह तम होता है, जम चित्त एकाम होता है। एकामतारहित ब्याख्यान व्यक्तिगत होता है ग्रीग ऐसे ब्यक्तिगत ब्याख्यान पर हमाग प्यादा विश्वास नहीं। जम समायि लगती है, तभी हम करने लायक चीज कहते है।

इस ममा हमें नम्रता की सरन जरूरत है। इम ऐसे मोके पर, ऐसे स्थान में या पहुँचे हे कि जहाँ इमारा काम नम्रता से ही बढ़ सकता है। इसलिए हम साम कार्यकर्तायों की योर से भगवान् की नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर लेते हैं।

# बुद्ध भगवान् की प्रेरणा

इस साल भूटान के काम को प्रपेत्ता से अविक जो सफलता मिली, उनका हमें न कोई प्राण्चर्य है, न उनमें हमारा कर्तृत्व है। जिस नाम के लिए परमेश्वर का प्राशीर्वाद होता है, वह ऐसे ही छागे बढता है। भूटान के लिए समसे बड़ी घटना इस साल जो हुई, वह है बुद्धदेव की जमन्ती का उत्तव। हम चाहते हैं कि हमारा काम एक निश्चित मुद्दत में एक स्पष्ट रूप लेकर लोगों के सामने प्रकट हो। उसके लिए सबसे प्रतुक्त घटना बुद्ध भगवान् का स्मरण है। हमारे देश के इस महापुरुप का स्मरण कुल दुनिया ने किया। हम नमकते हैं, जिन लोगों ने 'भूटान' का नाम मुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना होगा, पर बुद्ध भगवान् का स्मरण किया हो, उन्होंने भूटान को आशीर्वाट दिया है। बुद्ध ने हिनया को जो शिन्हा दी, उनमें सर्वप्रथम हमारे देश को ही दी है। उन उटाने की जिम्मेटारी समने पहले हमारे देश की है। हम लोगों ने उनका ध्रावतारी हमरूप पहचानकर उनके विचार को पूर्ण मान्यता दी है। आज उन्हीं श्रावतारी स्वरूप पहचानकर उनके विचार को पूर्ण मान्यता दी है। आज उन्हीं श्रावतार चल रहा है। हम प्रपने हर धम कार्य के छौर सक्तर के छारम्भ में "गुन्हावतारे" कहते है। याने हमारा छाज का जीवन उनके मार्गर्यांन मे

चलना चारिए, ऐसा हम चाहते है। ग्राप जानते हैं कि इस समय रूस ने ग्रपना सैन्यसम्भार कुछ कम करने का सोचा है। हम नहीं जानते कि ईश्वर की प्रेरणा किस दिशा मे, कैसे काम कर रही है। पर इतना अवश्य जानते हैं कि उसकी प्रेरणा हमारे काम के लिए बहुत ही ग्रनुकल है। इसीलिए हमने करा कि जिन्होंने बुद्ध भगवान् का स्मरण किया, उन्होंने हमारे काम को ग्राशीर्वाड दिया ही। यह हमारे भृदान के काम के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है।

ट्मने बहुत नम्रता से एक दावा किया था ग्रीर उसका प्रथम उचारण उसी दिन किया, जिस दिन बुद्ध भगवान् की जयन्ती थी। हम लखनऊ में थे। हमने कहा था, हम बुद्ध भगवान् का धर्म-चक्र-प्रवर्तन का कार्य ग्रागे चलाने की कोशिश करेंगे। बुद्ध भगवान् ने जो प्रेरणा दी, उसीसे विहार का काम ग्रागे चढा, यह हमने अपनी ग्राँखों से देखा। एक दिन विहार में हमे एक लाख एकड़ जमीन मिली। वह बुद्ध-जयती का दिन था। एक दिन हमने सक्त किया था कि गया जिले में एक लाख एकड़ जमीन हासिल करेंगे। वह प्रेरणा बोधगया में हुई, जो बुद्ध भगवान् का स्थान है। उसी प्रेरणा की स्मृति में 'समन्वय-आश्रम' का छोटा सा प्रयत्न भी शुरू किया। हम ग्राशा करते है कि हिन्दुस्तान के लोग इस स्मृति से प्रभावित होकर भूदान के काम में पूरी तरह जोग लगावेंगे। यह प्रेरणा काम कर रही है, उसका ग्रनुभव हृदय में प्राप्त कर काम करना है।

## व्यापक परिमाण मे प्रामदान

इस ग्रान्दोलन की दूसरी घटना हमारे लिए बहुत ही ग्राशादायक है, ग्रीर वह है ज्यापक परिमाण में ग्रामदान, जो उदीसा में हुन्ना। इससे जमीन की मालिकयत की जहें हिल गयीं, 'ग्रामराज्य' किस तरह बनाया जा सकता है, यह सोचने के लिए सामग्री मिली ग्रीर उसकी कल्पना करने के लिए कुछ चितन भी इस साल हुआ। एक भाई ने हमें पत्र लिखा कि 'ग्रव तक हम ग्रापके इस ग्रान्दोलन की तरफ कुछ शका की दृष्टि से देखते थे, पर जब से ज्यापक परिमाण से ग्रामदान शुरू हुन्ना, तब से विश्वास हो गया कि यह कान्ति- कारी आन्दोलन है। ' उड़ीसा के बाद हमने आन्ध्र में प्रवेश किया, नहाँ बहुत ले हमारे कम्युनिस्ट भाई काम करते हैं। हम कहने में खुशी होती है कि बहुत ले हमारे कम्युनिस्ट भाई इसमें काम करने के लिए तैयार हुए हैं। कुछ लोग इसम भन देखते हैं, पर हम कोई भन नहीं देखते, क्नोंकि हमारे मन म आत्मविश्वास है। जिसके मन में आत्मविश्वास नहीं होता, उसे ही भन माल्यम होता है। किन्तु हम इससे बहुत ही उत्साहित होते हैं कि वे भाई हमारे साथ आने। हम उनका स्वागन करते हैं। आमदान में एक नया विचार ही खुल गया है। सिर्फ भारत के सामने ही नहीं, बिलक दुनिया के सामने भी एक मार्ग खुल गया है। यह दूसरी घटना है, जो बहुत ही आशाजनक है।

#### वितरण की कुजी हाथ लगी!

तीसरी घटना यह है कि हमारे हाय में वितरण की कुजी या गयी है। कुछ लोग पूछते हें कि आपने बहुत जमीन हािखल की, लेकिन उसका वितरण तो नहीं किया। हम कहते है कि जमीन मात करने की कुजी हमे एक दम हासिल नहीं हुई, वह घीरे-वीरे हमारे हाथ मे श्रायी । इसी तरह जमीन के जॅटवारे की कुजी भी पहले दासिल नहीं थी, अब हासिल हुई है। हमने कहा या कि हिन्दुस्तान की कुल जमीन का वँटवारा एक दिन में करना है स्त्रीर वह एक दिन लाने के लिए इमे कोशिश करनी है। कुल गाँवो ना वंटवारा एक ही दिन मे हो सकता है। जैसे इम सुनते त्रीर श्रनुभव भी होता है कि एक ही दिन में कई प्रान्तों मे ग्रौर कुल जमीन पर बारिश हो जाती है। बारिश एक एक गाँव की जमीन भिगोकर श्रागे नहीं बढती, एकटम दुल जमीन पर बरस्ती है। इसते वेहतर उपमा सूर्यनारायण की है। उसके उदय से एक ही समय सारे घरों में प्रकाश होता है। यह तो कुदरत की उपमा हुई। लेकिन मानव समाज में भी ऐसी उपमा हम देखते हैं । एक ही दिन में हर घर में दीवाली मनायी जाती है। सभी घरों में टीपक जलते हैं। ऐसे ही लोगों में टसरी भावना पेटा हुई छीर वह जिस तरह लोगों को मालूम हो गत्री है, उसी तरह एक दिन में कुल लमीन का बॅटवारा भी होना चाहिए, हो रहा है और होगा। इसने कुछ प्रयोग करने की हिम्मत कुछ भाइयों ने की है। विहार में एक ही दिन में सो दो सी गाँवों की जमीन का बॅटवारा किया गया और उसमें हमारे भाई यशस्त्री हुए। किस तरह वह किया, यह वर्णन करने का यह समय नहीं। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि एक ही दिन में कुल गाँवों की जमीन का बॅटवारा हो सकता है। यह असमव नहीं। इसीका प्रयोग उड़ीसा में भी हुआ। वहाँ सात आठ सौ प्रामदान हुए। उनमें से चार सौ आमों में जमीन बॅटी। दान की प्राप्ति में जितनी मेहनत लगती है, उससे ज्यादा मेहनत वॉटने में है। लेकिन लोकशक्ति से यह कार्य भी हो सकता है, यह सिद्ध हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यह कुनी हमारे हाथ आ गयी है।

# अखिल भारतीय नेतृत्व नहीं, स्थानिक सेवकत्व

भूदान की एक वडी खूबी यह है कि इसमे श्राखिल भारतीय नेतृत्व नहीं वनता, क्योंकि भूदान-ग्रान्दोलन पैटल चलता है। इन दिनो कितने ही अखिल भारतीय नेता हुए । लेकिन बुद्ध भगवान् अखिल भारतीय नेता न वन सके । वे केवल पाली भाषा मे बोलते श्रौर प्रयाग से लेकर गया तक घूमते। फिर भी उनका विचार विश्वव्यापक होने लायक था। वह इसीलिए फैला कि इस विचार के लायक उनका जीवन भी था। शिवाजी ग्राखित भारतीय नेता न बन सके। सतत प्रयस्त करने के बावजूद भी देश का छोटा सा हिस्सा ही उनके हाय श्राया। जनकान्ति का कार्य एक स्थान मे बनता है श्रीर हवा के जिरये दुनियाभर जाता है। इस ग्रान्दोलन की यह खूरी हमारे लिए बहुत मददगार है। पजाब के लोगी को पूरा विश्वास हो गया है कि वाबा चद दिनों में हमारे प्रान्त में न आर्येंगे। अगर बाबा रेलगाड़ी से जाता, तो एक महीने मे पहुँचता । किन्तु मैं पैदल यात्रा करता हूँ, इसलिए नेतृत्व स्थानिक ही होता है। बल्कि यह कहना चाहिए कि स्थानिक नेतृत्व भी नहीं, 'स्थानिक सेवकत्य' बनता है, क्योंकि हम सेवक बनकर लोगों के पास पहुँचेंगे, तभी जमीन मिलेगी । नेता के नाते पहुँचेंगे, तो जमीन न मिलेगी। आज ही सुबह हमने कहा था कि हमारी ताकत इसीमें है कि हम ग्रपने स्वामी के सेवक हैं । तुलसीदासजी रघुनाथजी को जगाने के लिए क्या करते थे ! वें गाते थे, "जागिये रघुनाथ कुँवर"। इसी तरह तमिल-मक्त भी गाते

हैं। उन्हें जगाने के लिए भजन गाते है। इस तरह प्रभु को जगाना है। लोक-हृद्य में जो प्रभु विराजमान हैं, उन्हें जगाने के लिए हम भक्त होकर जार्य, तभी वे जाग सकते है।

#### गणसेवकत्व का आविष्कार

िकन्तु इस साल जो कुछ हुआ, वह यह है कि व्यक्ति के नेवक्तय के बढ़ले गण्-सेवक्तव हो सकता है। आप लोग जानते हें कि इन दिनो किन म एक निर्मा खोज हुई है कि जिसे कस का उपकारकर्ना माना जाता था, वह वास्तव में उनवा उपकारकर्ता नहीं है, उनके स्तुति-स्तोव से इतिहास के पन्ने भरे थे। वहाँ इस इतिहास के बढ़लने की भी बात चली है। दुनिया के इतिहास में इतना यहा सशोबन पहला ही है। हमने अख्यार में पटा कि कुछ दिनों तक कम म इतिहास ने सिखाया जायगा, निर्मा इतिहास सशोबनपूर्वक लिखा जायगा और उसके यह वही पढ़ाया जायगा। याने 'मटहेसाहवा' का क्यान्तर 'त्रर्या' में हो गया।

मतलन यह कि इसलाम के दो पय हो गये है, एक सुनी और दूमरा शीया। इसमें मुछ खलीका हो गने है। इन दो पर्यों में से एक पथ के लोग उन एकी कार्यों की स्तुति करना 'धर्म' मानते हैं, तो दूसरा पय उनकी निन्दा करना ही यपना धर्म मानता है। स्तुति करना धर्म माननेवाले 'मदहेसाहना' है छोर निन्दा करना वर्म समक्तनेवाले 'तवर्रा' है यह स्तुति और निन्दा करने का दिन एक ही याता है। छाग वह एक ही दिन, एक ही जगह चलेगा, तो कगड़े छोग मार पीट होगी ही। इसीलिए राम की इस नवी खोज के लिए मने कहा कि 'क्स में अब तक 'मदहेसाहना' चलता था, यन 'तवर्रा' चलेगा।"

हाँ, तो तालीम में स्टालिन की स्तुति का विशेष महत्त्व नहीं, वह व्यक्तिगत विषय है । किन्तु वहाँ एक नयी बात सूक्ती, वही विशेष महत्त्व की है। वहते है, ग्राप्य वहाँ 'कलेक्टिय लीडरशिष' चलेगी। याने व्यक्तिपिशेष मा नेतृत्य नहीं, 'गणनेतृत्व' चलेगा। यह एक नया विचार रूम में निकला। इसी तरह भृदान में भी गणसेपकत्व की सीज हुई है।

मध्यप्रदेश में कई कार्यकर्ता इक्ट्डे होकर लोगों के पान पहुँचकर दान माँगते हैं। यह उनका व्यापक प्रयोग शुरू हुआ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से नये लोगों को मौका देने के लिए वहाँ पुराने नेता उसमे शामिल नहीं है। मतलब, बने-बनाये नेता काम मे नहीं ग्राते ग्रीर नये नेता एकदम बनते नहीं, तो छोटे-छोटे कार्यकर्ता काम करते हैं। उन लोगों ने सामृहिक तौर पर काम करना शुरू किया है। ग्रानुभव ग्राया कि यह गण्सेवकत्व बडा सफल होता है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हमसे मिले, हमने देखा, उनका ग्रात्मविश्वास खूब बढा है। हम ग्रान्दोलन का नाप कितनी जमीन मिली, इस पर से नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की हिम्मत कितनी बढी। इस तरह जनशक्ति के जरिये वाम हो सकते हैं, ब्वक्ति के नेतृन्व के ग्रामाव मे भी गणसेवकत्व सफल हो सकता है, यह पिछले साल मे सिद्ध हुआ।

#### सम्पत्तिदान की प्रगति

एक छोर भी उत्तम अनुभव आया। हमें भूमिदान तो मिलता था, पर लोग कहते ये कि 'सम्पत्तिवान' मिलेगा या नहीं १ पर जब सपित मिली, तब इन लोगों का सदेह मिटा। पहले तो भूदान के बारे में भी ऐसा ही सदेह इनके मन में था। सदेही मनुष्य के लिए एक सदेह जहाँ समाप्त हुआ, वहीं वूसरा शुरू होता है। पैगम्पर ने लिखा है कि 'सन्देह करनेवाले लोगों को अगर स्वर्ग में ढकेला जाय, तो वे वहाँ भी सन्देह करेगे कि यह स्वर्ग है या नरक ! इसलिए इन्हें सन्देह होता है कि जमीन तो मिली, पर सम्पत्ति मिलेगी या नहीं १ और सम्पत्तिदान मिले, तो भी वह सतत कैसे चलेगा १ पर इसका अनुभव इस साल बहुत आया। अभी बिहार में जयप्रकाशजी की जो सभाएँ हुई, उनमें हजारों सम्पत्तिदान पत्र मिले। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम किसी एक दिन का या किसी विशेष स्थान का था। पहले से ही तैयारी थी। फिर भी हजारों दानपत्र प्राप्त करना छोटी वात नहीं। कार्यकर्ता छुटे होगे, गॉव-गॉव धूमें होगे। यही अनुभव उड़ीसा के छोटे-छोटे गॉवों में आया। आज काफी तादाद में वहाँ सम्पत्तिदान-पत्र मिल रहें हैं। इसका भावार्थ यह है कि अभी लोकहृदय इसके लिए तैयार नहीं हुआ है कि कोई आते हैं, तो उसे दान की दीचा देते जायं।

दोष मनुष्य मे नहीं, समाज-रचना में

कुछ लोग तो कहते हैं कि इन दिनो लोगो का नैतिक स्तर गिरने लगा है।

इसी तरह का भाव कल राजाजी के व्याख्यान में भी था। हम कहना चाहते हें कि यह ऊपर-ऊपर का भाम है। वास्तर में समाज की रचना ही गलत है, इसी-लिए पेंसे का महत्त्व वहा। पेंसे भी कोई रिथर कीमन नहीं होती। सभी देखते हें कि पेंसा प्राज एक कीमत बोलना है, तो कल दूसरी कीनत। इसलिए इम लगता है कि लोगों का स्तर गिरा नहीं है। आज हजार रुपये मिले, तो मनुष्य को लगता है कि यह वस है। लेकिन कल जब उने मालूम होता है कि उस हजार रुपये की कीमन पाँच मौ रुपये हुई, तो उसे लगता है कि इतने हजार रुपये नाकाकी है। लोभ-इत्ति मनुष्य में होती है, इसलिए कितना भी पेसा स्त्राया, तो भी समायान नहीं होता।

हमारे एक भाई थे, उन्होंने हमने कहा था कि 'हमे दस हजार रुपने मिल जायंगे, तो हम जन-सेवा करेंगे।' हमने कहा: 'यह तुम्हारा श्रम है, फिर भी देख लो।' किर दो-चार साल बाद उसके पास दस-वारह हजार रुपये हो गये। तम हमने पृष्ठा कि 'सार्वजनिक सेवा के लिए कब ग्राते हो '' उसने कहा: 'इन दम-वारह हजार रुपयों की कीमत कम हो गनी है, इसलिए श्रम पचान हजार रुपयें कमाने होंगे।' हमे तो यह विनोद माल्यम हुग्रा, लेकिन हम कब्ल करते है कि इसमें तथ्म भी है।

साराश, श्रम के बढ़ले पैमे को महत्त्र दिया गया, यही गलत नाम हुआ। पैसे की कीमत श्राहेश्वर हो गयी है, यह दूसरी गलती है। इसीलिए लोनमानम में पैसे की तृष्णा बढ़ी। उसमें उनका उतना दोप नहीं, जितना गलत समाज-रचना का है। पत्तागोभी में श्रमें करतर होते हैं श्रीर ऊपर के छिलके पर हवा का परिणाम होने से कभी-कभी वह हिस्सा खड़ा दीखता है। दससे पह माल्म नहीं हो पाता कि गोभी श्रन्दर श्रच्छी है या नहीं। किन्तु जर हम ऊपर के पत्ते को हशते हैं, तो माल्म होता है कि श्रन्दर स्वच्छ, श्रु , निर्मल पत्ते हे। टीक हमी तरह मनुष्य के चित्त की स्थिति होती है। कभी-स्भी स्वाप हवा के वारण उनके मन का ऊपरी हिस्सा खराब हो जाता है। लेकिन उस पर से कोई श्रन्टाज लगाये कि यह मन नड़ा है, तो वह गलत होगा। उत्तर का हिस्सा इदा देने पर श्रन्टर स्वच्छ सुन्दर मन भी मिल सनना है।

हम कहना चाहते हैं कि अब भी लोकमानम दान ग्रीर त्याग के लिए
तैयार है। हमने हिन्दुस्तान में कई जगह अनुभव किया कि हमारी सभा में हजारों
लोग शान्ति से सुनते हैं। हम उन्हें क्या समभाते हैं। यही कि 'ग्राज का तुम्हारा
जीवन गलत है, उसमें नुधार करना होगा, ग्रापने भाई को हिस्सा देना होगा
ग्रीर समाज को जीवन ग्रापित करना होगा।' हम कहते हैं कि ठीक इसके विप
रीत कोई भी ऐसा शास्म निकलें, जो हिन्दुस्तानभर घूमकर जगह-जगह यह
समभाये कि 'अगर कोई चीज ग्राच्छी है, तो वह स्वार्थ है। भोग भोगना उन्नति
की बात है।' फिर, हम ग्रीर वह देखें कि कितने लोग उसकी बात सुनते हैं। हम
कहते हैं, ऐसे मनुष्य को हमारे लोग इसलिए पत्थर न मारेगे कि हिन्दुस्तान में
स्थम है। फिर भी यह निश्चित है कि हमारे जैसे हजारों लोग उसकी बात कभी
न सुनेगे।

साराश, लोग सम्पत्ति देने को राजी है। ग्राज की ही बात है, एक भाई कुछ पैसे दान में दे रहे थे। उन्हें समकाया गया कि सम्पत्तिदान का तरीका ग्रलग है। यह फड इक्टा करने की बात नहीं। इस पर उसने कहा कि 'तब तो सम्पत्तिदान का तरीका बहुत ही बेहतर है।' ग्रीर उसने सम्पत्तिदान देना भी मान्य किया। साराश, पिछले साल का ग्रन्छ। अनुभव है कि सम्पत्तिदान का काम बढ़ रहा है।

# भूमिहीनो का हृदय-परिवर्तन

पिछले साल का एक ग्रौर ग्रानुभव है। उसमें भी एक तान्त भरी है।
मध्यप्रदेश में 'त्रादाता-सम्मेलन' किया गया। जिन्हें जमीन मिली है, वे छोटे छोटे
लोग हैं। कार्यकर्तांग्रों ने आशा की थी कि सौ-सवा सौ लोग ग्रायेगे, लेकिन
कुल जिलों में से पाँच सो लोग ग्राये। उन्होंने बार्ते समक्त ली और हमें भी कुछ
देना चाहिए, यह मानकर हर साल की जो फसल ग्रायेगी, उसमें से एक हिस्सा
देने का तय किया। बहुत-से लोग पूछते हैं कि इस ग्रान्दोलन में भूमिहीनों के
हृदय परिवर्तन की ग्रौर उनके उत्थान की क्या योजना है ! इस अनुभव से उन
लोगों को ग्रम ग्रन्छ। उत्तर मिल जायगा।

## भारत में नैतिक क्रान्ति के आसार

इमने एक ग्रौर न्त्री बात की है ग्रौर वह है व्यापारियों का ग्राबाहन । हम समभते हैं कि इसना भी अच्छा अनुभव आयेगा। हमसे कहा गना कि उसना श्रमर व्यापारियो पर श्रन्छा हो रहा है । व्यापारियों को हिन्दुस्तान मे एक धार्मिक स्थान दिया गया है। सत्य, प्रेम ग्रादि गुणों को सारी दुनिया मे गौरव वा स्थान प्राप्त है। इन गुणों की एव धमा म कीमन होती है। किन्तु व्यापार तो भी एक स्वतन्त्र धर्म के रूप में हिन्दुस्तान में ही माना गया । हिनिया के लोग व्यापार को ब्यावहारिक काम मानते हैं। पर हिन्दुस्तान में चातुर्वर्ण्य की योजना में ब्यापार को वैश्य का एक स्वतन्त्र वर्म माना गया है। वैश्य को मोख का उतना ही अधिकार है, जितना वेदायवनशील ब्राहाण को। यह हिन्दुस्तान की विशेषता है कि ब्यापार भी करो और मोच्च भी पायो, नो अजीय बात है। दूखरे देगों में कहा गया कि सुई के छेट से ऊँट चला जा सकता है, पर श्रीमान को मोच न मिलेगा ! लेक्नि हिन्दुस्तान के ट्यालु शाम्त्रों की योजना में व्यापारी की कुछ गर्त के साथ मोत्त-मार्ग खुला कर दिया गया। इमने व्यापारियों से निवेदन किया कि 'यह जो भार त्राप पर डाला गया है, उसे त्राप उठाहरे। हमे मुनाया गया कि उसका श्रासर ब्यापारियों पर ग्रन्छ। हुग्रा है। हम कोई भविष्यवादी नहीं और न भविष्यवाद पर हमारी श्रष्टा है, पर हमारे मन में इस बारे में कोई सरदेह नहीं कि भारत में एक नेतिक कान्ति होने चा गही है।

#### हानियो का लेखा

गये साल म हानियाँ भी हुट और वे काफी गम्भीर है। इघर इतना नैतिक उत्थान का यानुभव श्रीर उधर उतनी नैतिक हानियों का अनुभव! श्रादिर पट क्या तमाशा है? यह है परमेश्वर भी लीला! इपना भी समापान है। कर्र लोग कहते है कि एक श्रोर लोग जमीन देते हैं और दूसरी श्रोर वे ही वेरहमी से वेदखिलयाँ करते हैं। इमीलिए वे कहते हैं कि लोग वाया को ठन रहे हैं, वे हान देने का होंग करते हैं, पर बब वे वेदखिलयाँ करते हैं, तब उनकी झसिनयन प्रकट हो जाती हैं। हम अन्ते हैं कि हम इससे उल्टा समस्ते हैं। हम क्वल करते हैं कि लोग दान भी देते हैं श्रीर उधर बेदखल भी करते हैं। लेकिन हम समभने हैं कि वह बेदखली का काम असलियत नहीं, उनका टींग है श्रीर बाबा को दान देना उनकी असलियत है। यह इसलिए कि उनकी दान की प्रवृत्ति उनकी श्रात्मा का गुण है श्रीर बेदखलियाँ करना परिस्थिति का परिणाम। सरकार कानून नहीं बनाती, लेकिन 'बनेगा-बनेगा' ऐसा चार साल से कह रही है। वे लोग बेचारे भयभीत हैं, अपने को संभालना चाहते है, इसलिए संभाल लेते हैं। लोभ तो मनुष्य में है ही, पर उसके साथ भय भी है। इसलिए परिणामस्वरूप परिस्थितिजन्य दोप हो रहा है।

लोगों का यह बुरा रूप श्रमिलयत नहीं, बाहर की हवा के कारण ऊपरी श्रम्तर की सड़ानभर है। बाबा को यह कुशलता सघी है कि वह ऊपर का छिलका हटाकर श्रम्दर ही देखता है। ऊपर का हिस्सा सड़ा हो, तो भी हटाता है श्रीर सड़ा न हो, तो भी हटाता है। बाबा ने कहा है कि पत्तागोभी काटने का नियम ही यह है कि ऊपर का छिलका निकाल देना चाहिए। इसलिए हम श्रपने श्रमुभव से कह रहे है कि लोगों की श्रमिलयत दान में प्रकट होती है। फिर भी ऊपर का छिलका सड़ गया, यह इष्ट तो नहीं है। उसके सड़ने से श्रम्दर भी कुछ परिणाम होता है, इसलिए ऊपर का छिलका श्रच्छा रहे, ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। उस हिसाब से इन हानियों का जिक करता हूँ, पर निराश नहीं हूँ।

# भाषावार प्रान्त का विचार गलत नहीं

भापावार प्रान्त के कारण कई जगह हिंसा के प्रकार हुए। उसका बहुत दुःख हमें है श्रीर हमने माना है कि यह भूदान-यज्ञ की हार है। अब हमारा ध्यान इस श्रीर गया है। हमने विशेष परिश्रम शहरों पर नहीं किया, यही हसका कारण है। हम यह कह देना चाहते हैं, इसके पहले भी कहा है कि भाषावार प्रान्त बनाने में कोई गलती नहीं है। बल्कि हम यह मानते है कि लोगों की भाषा में राज्य न चलेगा, तो स्वराज्य के कोई मानी ही नहीं है। लोगों की भाषा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं जानता, तो वह न्यायाधीश बनने के लायक

ही नहीं । उसे किसान जो कहता है, उसे समभा श्रीर उसीकी भाषा में उसका जवाब देना चाहिए, उसका बनान तर्तुमा कर नहीं । इतना ही नहीं, उसका फेसला भी उसी भाषा में देना चाहिए । तालीम भी लोगों की भाषा में ही देनी चाहिए । यह जनता का श्रिवकार हें और यही स्वराज्य का श्रिवं हैं । इसिलए हम उसमें कोई गलतो नहीं मानते । बिल्क हम तो यह भी कहते हैं कि भाषाबार प्रान्त की रचना की माँग करनेवाले को 'तृ सकुचित हैं, तृ सकुचित हैं, कहकर सकुचित बनाना गया है । उपनिपद् का मिद्यान्त है कि अगर हम सामनेवाले को कहते हैं, 'तृ पापी है, तृ पापी है', तो वह पापी ही बनता है । समभाने की जरूरत है कि भाषाबार प्रान्त-रचना की माँग मजनों की तरफ से ही हुई है, दुर्जनों की तरफ से नहीं । इसिलए इसमें गलती नहीं । किन्तु उन पर जो सकुचिततों का आरोप किना गया, उससे वे सकुचित बन गये । कुछ लोग पहले से भी सकुचित होंगे । परिणामस्वरूप काकी हिंसा हुई, जो बड़ी दुःखद घटना है ।

#### हिसा का कारण डॉवाडोल निष्ठा

श्रव यह गम्भीरता से सोचने लायक विषय है। यह क्यों हुशा १ इसिल्ए कि हमने श्राज तक गलत मनुष्यों का गौरव किया। १६४२ के श्रान्टोलन में जनता की तरफ से रेलवे लाइन उखाइना श्राटि क्ट्री प्रकार किये गरे। भाषावार प्रान्त रचना के श्रान्टोलन में जो बाते हुई, वे सागे १६४२ में हो चुनी थीं श्रोर उनका गौरव भी हुशा था, क्योंकि अन्छे काम के लिए वे हुई थीं। सन् '४२ में माना गया था कि वह श्रन्छा काम था, हमलिए हिंसा भी मज़र हुई। श्रय श्रगर श्रन्छे काम के लिए हिंसा में उचित मान लिया गया, तो इस काम के लिए हिंसा करने पर क्या गलती हुई? आज जनता के मन में इस विषय में सफाई नहीं है। श्रगर यह सफाई होती श्रोर इसमा स्पष्ट जान होता कि हमें स्परान्य श्रहिंसा की शक्ति ने हासिल हुशा है, तो श्राज जो दणा दिराई देती है, वह न दीखती। हम देखते हैं कि एक ही शरम के घर में एक फोटो महातमा गांधी का होता है और उसीके नजदीक नुभाष बोस का भी। हम भी

सुभाप बोस के ग्रानेक गुणों का, उनकी सेवाग्रों श्रीर देशभक्ति का गौरव करते हैं। लेकिन वह जो चित्र लगा रहता है, वह गुण-गौरव के लिए नहीं। वह इस विश्वास से रहता है कि हमें जो स्वराज्य मिला, उसमें बुद्ध गुण है महात्मा गांधी की अहिंसा का ग्रोर कुछ गुण है हिंसा का। याने जैसे हाइड्रोजन ग्रोर ऑक्सीजन मिलकर पानी वनता है, वैसे ही इधर से ग्राहिंसक लोगों ने शत्रु को सताया ग्रीर उधर से दूसरों ने हिंसा से सताया, उसीका परिणाम स्वराज्य है। याने हमने अहिंसा को राग्रु पर हमला करने का एक तरीका माना ग्रीर हिंसा को उसीका दूसरा तरीका।

हमे श्राज दुनिया में इस मामले में दो मन रिथितियों का मुकाबला करना है। एक विचार यह है कि लोगों का, खासकर यूगेप-अमेरिका के लोगों का (यह मानस-शास्त्र का निदान है), हिंसा पर से विश्वास उठ गया है। उनका नाम इसिलए लिया, क्योंकि उनका हिंसा पर बहुत विश्वास था। कारण हिंसा ने श्रातिहिंसा का रूप लिया ओर वह काम नहीं करती, नुकसान ही करती है, ऐसा दीखता है। किर भी उनका श्राभी श्रहिंसा पर विश्वास बैटा नहीं है। चित्त की यह बीच की हालत बहुत भयानक होती है श्रीर श्राज वे इसी हालत में हैं। उनका मन केवल डाँवाडोल है। उनसे कोई भी कटम निश्चयपूर्वक नहीं उठाया जाता, चितनपूर्वक कोई काम नहीं होता। नसीब से जो होगा, वह हो जायगा। श्रापर हिंसा पर उनका विश्वास होता, तो वे निश्चित कदम उठाते, श्रहिंसा पर पूर्ण विश्वास होता, तो भी वे निश्चित कदम उठा सकते। किन्तु श्रहिंसा पर विश्वास बैठा नहीं श्रीर हिंसा पर से विश्वास उठ गया, इसिलए बीच की हालत में निश्चित कदम उठाया नहीं जाता। यह समस्या श्राज दुनिया के सामने उपित्यत है।

# छोटी हिंसा का भरोसा

दुनिया के सामने एक दूसरी समस्या है, जो हिन्दुस्तान में भी मौजूद है। वह यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश की बड़ी हिसा पर श्रद्धा नहीं रही, क्यों कि इसके साधन श्राज उसके पास नहीं है श्रीर उन्हें वह जल्दी हासिल कर सकेगा, ऐसे लज्जण भी नहीं हैं। फिर भी छोटी हिंसा पर यहाँ के लोगों का विश्वास है,

यह एक बड़ी विचित्र बात हैं । छोटी हिसा यशस्त्री नहीं होती, इसिलए वड़ी हिंसा के प्रतोग हुए । लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों म छोटी हिंसा पर ही अडा वट गत्री । यह स्वामाविक ही है कि जो लोगों की स्थित है, उसका प्रतिविव सरकार में पड़े । फलतः ग्रापने देखा ही कि गोलियाँ जगह जगह चलीं । में निर्फ उम मापावार प्रान्त-रचना की बात नहीं करता, इन पॉच-सात मालों में कई मीटों पर गोलियों चलीं । कहीं कारणों की तलाण हुई श्रीर कहीं नहीं भी हुई । वहीं वह जात्रज सावित हुआ श्रीर कहीं नाजात्रज । इस जायज-नाजायज में इम पड़ना नहीं चाहते । उसका फैसला कोर्टबाले ग्राने तरीके में हे । किन्तु हमें यह श्रामाम हुग्रा । इम किमी पर श्रन्याय करना नहीं चाहते । गोलियों ग्रास्त्रां से चलीं । याने लोगों की तरफ से लेसे हिंसा हुई, वसे फीरन दूसरी बाजू से हिंसा नी कैतारी हुई । दोनों तरफ से छोटी हिंसा पर विश्वास है ।

यर देश के लिए बड़ी दु.ख की घटना है श्रोर एक समस्ता ह। इसना एक ही अर्थ हो सकता है कि हमें श्रिहंसा की शक्ति ग्रांर सत्याग्रह की शक्ति रहिं। करनी होगी। 'सत्याग्रह' शब्द गम्भीर है, दम ग्ररह साल से हम इस पर चितन कर रहे हैं। कई विचार स्फ़ने हैं। हम जानते ग्रोर मानते हैं कि सत्याग्रह ने यह कर दुनिया के लिए मुक्तिदायक कोई शस्त्र नहीं। किन्तु ग्रांत मत्याग्रह ने भी एक धमकी का रूप श्राया है। यह कोई रचनात्मक शक्ति का रूप नहीं है, यह भी गम्भीर विपय है। हम चाहते हैं कि हमें ग्रक्सर इसनी छानजीन करनी चाहिए। यह गम्भीर विपय योड़े म नहीं कहा जा सकता।

## लोकशाही और सत्यायह

हम यह भी कहना चाहते है कि गावीजी के जमने में जो लगाउह हुए उन्हें अगर हम आहर्श मानें, तो गलती करेंगे, क्योंकि स्वगण्य प्राप्ति के बाद लोक्साही म जो सत्यायह होता है, वह अविक स्पष्ट, सिक्साली और अविक विवायक होना चाहिए। इसलिए बायू ने बहुत गर कहा या कि रात्यागढ़ का मान हम लिख नहीं सकते, वह बीरे-बीरे विकसित हो रहा है। उस गाए क. हमें विकास करना होगा। खेड है कि हमने उसना विकास काने के बनाय उस यान को गावीजी के जमाने में जिस तरह चलाया गया, उससे भी नीचे के स्तर पर गिरा दिया। गावीजी के समय का स्वगन्य-प्राप्ति का कुल नाम 'निगेटिव' था। पर ग्राज हमें जो काम करना है, वह वैसा नहीं है। ग्राज हमें अपने देश-वासियों के जीवन का ही रूपातर करना है। वप्पू हमेशा भाषा बोलते थे "एउड ग्रौर मेएड" की। हम वह भाषा नहीं बोल सकते, वह ग्रायें से "निवट इडिया" (भारत छोड़ों) कर सकते थे। पर हम ब्यापारियों को, जमीन के मालिक को, सपित के मालिक को 'किवट इडिया' नहीं कह सकते। हम सबको यहीं रहना है, इसिलए कोई 'किवट' नहीं करेगा। इसिलए हम सबको एक साथ रहने की युक्ति सावनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो सत्यावह होगा, उसमें सत्यावह का गुण-मुक्तस्वरूप प्रकट होना चाहिए, लेकिन वह प्रकट नहीं हुगा। उसकी ग्राज प्रतिक्रिया यह हुई है कि कुछ लोग कहने लगे हैं, लोक्शाही में सत्यावह का प्रतिक्रिया यह पूर्व है। यह ग्रजीव बात है कि लोक्शाही में लश्कर का स्थान तो है, पर सत्यावह का नहीं। यह भी विल्कुल गलत विचार है, यग्रिप बहुत बड़े-बड़े लोग यह विचार रखते है। इस हालत में हम पर बड़ी जिम्मेवारी है। हमें सत्यावह को ग्रौर उसके शास्त्र को विकितित करना होगा।

## द्रविड़ देश में मेरी श्रद्धा

अत्र में कुछ बाते छापने खुद के बाम के बारे में कहना चाहूँगा। मैने कहा कि इस समय हम नम्रता की बहुत चरूरत है। छुद्धि की बहुत चरूरत है। छ्रव में विलकुल दिल्लिणापथ में श्रा पहुँचा हूँ। इसके श्रागे छाब दिल्लिए देश नहीं रहा। भारत का छाखिरी हिस्सा बही है। हमे हमारे काम की परिसमाप्ति यहीं महस्स हो रही है। हम चाहते है कि इस छान्दोलन का पूरा तेज यहाँ प्रकट हो। हम कुछ श्रद्धा रखकर वहाँ आये है। वैसी श्रद्धा से ही हम हर जगह जाते हैं। पर यहाँ विशेष श्रद्धा से आये है, यह कबूल करना चाहिए। वह इसलिए कि हमारे मन में प्राचीन प्रथो के बारे में कुछ प्रेम है। यह नहीं कि उनमें कुछ गलत बाते हो, तो भी उन्हें हम शिरोधार्य समर्भेंगे। पर हमारे मन पर उनमें जो छुन्छी बाते हैं, उनका बहुत छासर होता है। ऐसे ग्रथों में भागवत एक ग्रन्थ

है। उसमें लिखा है कि जब कभी ऐसी स्थित आयेगी कि सारी दुनिया से भक्ति हट जायगी, तब भी द्रविड़ देश में वह कायम रहेगी। हम नहीं जानते कि इस तरह का अनुमान करने को उनके पास क्या आधार था। पर कुछ था जरुर, यह मानकर हमने श्रद्धा रखी। यहाँ हम देखते हैं कि गाँव-गाँव में एक बड़ा मदिर होता है, उसके इर्ट गिर्ट गाँव होता है। यहाँ के छोटे गाँव का मदिर उत्तर हिन्दुस्तान के बड़े गाँव के मदिर की बराबरी करेगा। यहाँ के बड़े किव भारतीव्यार ने उल्लेख किया है कि यहाँ के लोग सुपुत्र निर्माण हो, इसलिए यह मदिर होते हैं और माताएँ अपने पुत्र अच्छे निकर्ले, इसलिए तपस्या करती हैं।

#### प्रार्थनात्मक उपवास का संकल्प

साराश, हमने इसी श्रद्धा से यहाँ कदम रखा है। उत्तर हिन्दुस्तान मे जो कुछ पुण्य-सग्रह हुआ, वह सन लेकर इम यहाँ ग्राये। इसलिए यहाँ के कुल लोगों का सहयोग हम हासिल करना है। परमेश्वर से प्रार्थना है, हम सबकी ऐसी शुद्धि हो कि हमारी श्रावाज सत्रको मुद्धर मालूम हो । इसीलिए यहाँ कितना रहना चाहिए, इसकी मर्यांदा हमने नहीं रखी । हम चाहते जरूर है कि कम से-कम समय में काम हो, पर हम यह भी चाहते हैं कि वह व्यापक हो। याने हम चाहते हैं कि भूटान के साथ रचनात्मक काम सहज जोड़ सके, तो जोड़ें। गॉव-गॉव खादी थ्रौर शामोद्योग चले। श्राम स्वावलवन के लिए तैयारी करने ना, ग्रामोदय का कार्य भी यहाँ हो और जातिभेट का भी निरसन हो। तीसरी वात हम चाहते हैं कि सर्वत्र लोग नयी तालीम का विचार समर्भे । कम से कम ये तीन चीजें हम भूटान के साथ ग्रवश्य जोड़ना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ भूटान-कार्य-कर्तांग्रों को नहीं, बल्कि सभी रचनात्मक कार्यकर्तांग्रों की मदद चाहते ग्रीर उन्हे मदद देना चाहते हैं । इसके लिए हम श्रिधक शृद्धि की जरूरत महसूस करते हैं । इम वास्ते हमने सोचा है कि १ जून से तीन दिनों तक उगवास करें याने पूरे तीन दिन, बहत्तर घटे। १ तारीख को ब्राठ बजे हम खायेंगे ब्रीर ४ तारीख वो फिर ग्राठ बजे खार्येंगे। यह केवल प्रयोग करने के वास्ते, चित्त-शुद्धि के वास्ते श्रीर कुछ चिंतन हो सके, इस ग्राशा से ग्रीर प्रार्थना के लिए इम करना चाइते है।

## मुद्दत किसलिए ?

१६५७ में यह काम किस तरह समात होगा, यह जानने की एक बहुत तीव दन्छा लोगों के मन में रहती हैं। उस वासना को हमने खुद बढ़ावा दिया है। इस लिए उसकी पूरी जिम्मेगरी हम खुद उठाते हैं। बहुतों ने इस बारे में हमें सावधान किया था। एम॰ एन॰ रॉय ने लिखा था कि 'एक मुद्दत रखना छोर साय-साथ यह भी कहना कि हृदय परिवर्तन से काम करना है, परस्पर-विरोधी है।' कुछ लोगों ने हमसे यह भी कहा कि 'इसमें गलत तरीके छािलन्यार किये जा सकते हैं, जल्दवाजी की भावना में हिंसा भी हो सकती है।' एक आहेप यह भी है कि 'इसमें सकाम-वृत्ति होती है। गीता ने निष्काम-वृत्ति की सिखायन दी है, उससे इसका विरोध होता है।'

हम तीनों ग्राद्येप समभ न सके हैं, यद्यिप उनका हम गौरव करते हैं। निकामता को हम सेवा-वृत्ति का प्राण समभते है। हम कबूल करते हैं कि ग्रिहिंसा से भी बढ़कर हमारे चित्त में निकामता के लिए अधिक ग्रावर है। लेकिन साथ-साथ यह भी कहते हैं कि हम 'निकामता' ग्रीर 'ग्रिहिंसा', दोनों को पर्याय या समान ग्रार्थ के मानते हैं। इसलिए ऐसी मर्थादा रखने में निकामता पर प्रहार होता है, यह ग्राद्येप हमे ग्राधिक तीव लगा। हम चाहते हैं कि शीव-से-शीव दुनिया दुःख से निवृत्त हो। ऐसा मानना निकामता के विरुद्ध नहीं। इसलिए शीव काम करने से निकामता खोने की बात हम नहीं मानते।

किन्तु अगर काम नहीं होता, तो क्या गलत तरीके आजमायेगे १ गलत तरीके से कभी काम न होगा। गलत तरीके आजमाये जायेंगे, ऐसा डर हो सकता है। पर किसी-न किमी प्रकार का खतरा उठाये विना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। हिम्मत के विना कोई नाम नहीं होता। हाँ, इतनी जाप्रति रखना हमारा कर्तव्य है कि गलत तरीके आजमाये न जाय और उतावली न रखे।

#### उपाय-सशोधन का मोका

हमने बहुत बार कहा है कि इस काम के पीछे ईश्वर का हाथ है। इससे लोग यह समम्तते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है, इसलिए ईश्वर सन् १६५७ मे चमत्कार करेगा श्रीर काम हो जायगा । किन्तु हम मनुष्य और ईश्वर मे वहत थोड़ा फर्क करते है। मनुष्य के दो हाय होते हैं, तो ईश्वर सहस्र हायोंवाला है। पर जहाँ हजारों मनुष्य इकटे होते हैं, वहाँ ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, अर्थात् सज्जन धर्मकार्यं के लिए जर इकटा होते है, तर ईश्वर ही प्रकट होता है। जैसे ईश्वर के अनेक हाथ है, वैसे राज्सों के भी अनेक हाथ होते हैं, किन्तु अनेक हाथ और वर्म कार्य का जहाँ सयोग होता है, वहीं ईश्वर का श्रिधिष्ठान होता है। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर की मदद इसके पीछे है। इसीलिए लोगों के दिल मे प्रतुकल भावना होती है। मुद्दत रखने का तात्पर्य यही है कि हमे उपाय-सशोयन का मीका मिले । एक उपाय हमारे हाथ मै आने पर उसे इम पूरा नहीं ग्राजमाते तो काम नहीं बनता ग्रौर फिर नया उपाय भी नहीं स्फता। एक उपाय को हम पूरी तरह से माजमाते है, निश्चित मुद्दत रखकर काम करते हैं, तभी समायान होता है। ग्रगर पूरी शक्ति लगाने पर भी एक निश्चित मुद्दत में नाम न हुग्रा, तो स्रोधिन का मौका मिलता श्रीर दूसरा उपाय स्कता है। हम सबनी श्रागाह करना चाहते हैं कि पूरी ताकत न लगाकर समय ही नष्ट करेंगे, तो वह गलत नाम होगा। उपाय सशोधन के लिए यह बहुत जरूरी है कि निश्चित महत मे पूरी शक्ति से इम एक साथ काम में लगें। गम्भीरता के साथ परिगामों को भगगन पर सौपकर निष्काम-वृत्ति से काम में लगे।

सम्मेलन मे सबसे बड़ी खुशी होती है, सज्जन सम्पर्क की ऋौर सज्जन-सगित

की । एक बात का भान हमें सतत और निरन्तर रहता है, वह यह कि जहाँ हम यात्रा करते हैं, वहाँ लोग हमारे लिए सब प्रकार की सहूलियत करते ही है, पर जहाँ हमारे भाई गाँव-गाँव जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती, बहुत तकलीफ उठावर वे काम करते हैं । हमे इस बात का दुःख नहीं कि उन्हें तकलीफ उठानो पड़ती है, बिल्क ख़ुशी होती है कि उन्हें तपस्या करने का मौना मिलता है । ऐसे हमारे निष्काम तपस्या करनेवाले सेवको पर प्रभु की कृपा बनी रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है ।

सर्वोदय-सम्मेलन ( नांचीपुरम् ) द्वितीय दिन २८-५-१५६

# हमारा कर्तव्य : सार्वभौम प्रेम और निरुपाधि वृत्तिनिर्माण : ४७ :

श्रद हममे से बहुत से लोग एक वर्ष तक एक-दूनरे से न मिलेंगे। साल-भर में एक बार हमें मिलने का श्रवसर मिलता है। हम लोग श्रवसर काम में लगे रहते हैं, इसलिए काम छोड़कर यहाँ श्राने की इच्छा भी कुछ कम रहती है। लेकिन श्रभी श्रण्पासाहब ने जो कहा, वह श्राप लोगो ने सुना ही है। उन्होंने कहा कि यहाँ श्राने और यहाँ की बाते सुनने से कुछ लाम हुआ। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रकार का श्रनुभव हमें यहाँ होता है। मैने भी इस सम्मेलन का कुछ निरीक्ष किया। हो-चार सम्मेलन लगातार हम देखते रहे हैं। मुक्ते ऐसा भास हुत्रा कि इस साल सम्मेलन में जो चर्चाएँ हुई, उनमें कुछ सान्तिकता का श्रश था। इस वर्ष यहाँ सन्वगुण का श्रश श्रविक देखा। हो सकता है कि यह मेरा भास ही हो। लेकिन श्रगर यह भास सही है, ते' लक्षण श्रच्छा है। जितना सन्वगुण बढेगा, उतना ही हमारा वल बढेगा।

## सत्त्व और शक्ति

बहुत लोगों का खयाल है कि वल कुछ दूसरी वस्तु है। सच्चगुण से शान्ति प्राप्त होती है, ऐसा लोग द्यक्सर मानते हैं, परन्तु उससे ताकत भी प्राप्त होती है, इस पर द्यभी विश्वास वैठा नहीं है। इसीलिए शक्ति की स्वतन्त्र देवता

मानी गयी ग्रीर उसके हाथ में सब प्रवार के शस्त्रास्त्र दिये गये । लोग ग्रन्तिम श्रद्धा रखकर उसकी उपासना करते हैं। शान्ति की उपासना लोग करना चाहते हैं, पर उसमे ग्रन्तिम श्रद्धा नहीं होती। वह शक्ति में ही होती है, इसलिए सतत यह भास होता है कि अगर हममे शक्ति न हो, तो हमारा बचाव कैसे होगा ? साराश, ग्रात्म-समाधान, सामाजिक समता ग्रौर मानसिक शान्ति के लिए सत्त-गुगा की देवता मान्य है। यह भी मान्य है कि ग्रगर रचनात्मक काम वरना है, देश का विकास करना है, तो भी सत्त्वगुण श्रोर शान्ति की जरूरत है। क्निन्तु श्रभी तक यह मान्य नहीं है कि रक्त्ए के लिए चत्वगुण समर्थ है। रक्त्ए के लिए दुसरी देवता की आराधना, दुसरी देवता की उपाएना करनी होगी, ऐसा लोगों को लगता है।

# शक्ति मूढ़ देवता है

ग्राज उसी शक्तिरूपी हमारी परम देवता ने, जिस पर हमने ग्रपने बचाव का ग्राधार रखा, तीन रूप धारण किया है। इसलिए एक प्रकार का इर पैदा हुन्ना है। न्नाज भी माता-पिता बच्चे नो प्रेम से समभाते हैं। लेक्नि ग्रगर वह नहीं समभता, तो एक तमाचा माग्ते है। जो माता-पिता प्रेम के समुद्र होते हैं स्त्रीर बच्चों के हित के सिवा कुछ भी नहीं चाहते, वे भी समभाने से बच्चों के न मानने पर उनकी ताइना ही ग्रान्तिम 'सैंक्णन' ममभते हे। हमे श्रभी तक निश्चय नहीं हो पाया है कि यह शक्ति-देवता हम लोगों के लिए तारक नहीं, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। ऐसा अनुभव नहीं कि जहाँ शक्ति होती है, वहाँ बुद्धि भी होनी हो । शक्ति मृट देवता है । जिस विसीके हाथ में शस्त्रास्त्र स्राते हैं, वह शक्तिमान् होता है, यह जरूरी नहीं कि उसका सत्पन्न हो । फिर बो मृढ है, उसे देवता मानना ही गलत है, उस पर विश्वास रखना भी गलत है, उस पर ग्रन्तिम विश्वास रखना तो ग्रोर भी गलत है।

#### साम की अपेचा दण्ड मे अधिक विश्वास

यह सर्वमान्य वात है कि परस्पर का भगड़ा या भतभेट नहाँ तक हो सके, वातचीत से ही दूर करना चाहिए । सामपूर्वक ही वार्य करना चाहिए । किन्तु यदि कार्य साम से न हुआ, तो हम यह नहीं सोचते कि अपनी सामबुद्धि का अधिक सशोधन करेंगे और अधिक उण्ज्वल साम उपिश्यत करेंगे। बिल्क जम साम से काम नहीं होता, तो दएड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब टएड से भी काम न हो, तो उससे भी अधिक दएड की योजना करते हैं। फिर उससे भी काम न हुआ, तो उससे भी अधिक दएड की योजना खड़ी करते हैं। यों करते-करते हम अधु-अस्त्रों तक पहुँच गये। किन्तु यह व्यान में न आया कि यह टएड-शक्ति विश्वसनीय शक्ति नहीं, बिल्क दगा देनेवाली शक्ति है। यह किसी पन्न का समाधान करनेवाली शक्ति नहीं है। कोई मसला हल करनेवाली शक्ति नहीं है, इसका भान अभी तक हमे नहीं हुआ। दएड शक्ति ने अति उम्र रूप धारण किया, इसलिए कुछ डर है और उसी कारण मन कुछ डॉवाडोल है। फिर भी चित्त से दएड का पूरा विश्वास उठा नहीं। वह कुछ थोड़ा-सा डिगा है, पर अभी तक दएड त्याच्य नहीं हुआ।

#### स्त्री में शक्ति का अभाव

में भी बहुत दफा कहता हूं कि पुरुषों ने समाज का काम बहुत विगाडा। अगर उसमें स्त्रियाँ टाखिल हों, तो शायद मामला कुछ सुघर जाय। सम्मेलन में काफी स्त्रियाँ ग्रायी हैं। सुभे लगता है कि यह अच्छा लच्या है। स्त्री शक्ति ग्रायर सामने ग्रायेगी, तो तारण होगा। लेकिन ग्राज स्त्रियों की हालत ग्रीर उन मा विश्वास यह है कि वे ग्रपने को रच्य समक्तिती हैं ग्रीर पुरुषों पर अपने रच्चण की जिम्मेवारी मानती हैं, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों ने भयभीत ग्रावस्था में रखा है। स्त्री का स्वाभाविक गुण भीकता माना गया। इस हालत में स्त्रियाँ पुरुषों की मदद में ग्राकर भी क्या करेगी हैं दूसरे देशों में स्त्रियों की पल्टनें भी वनती हैं ग्रीर वे युद्ध में सत्र प्रकार की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। इसमें स्त्री-पुरुष भेद भी तो मदद नहीं दे रहा है है

# करुणा परम निभय है

यह भी माना गया कि स्त्री मातृ-देवता होने के कारण अधिक दयालु, श्रिधिक शान्तिमय, श्रिधिक करुणामय, श्रिधिक वात्सल्यमय होनी चाहिए । परन्तु जिस मनुष्य में देह श्रीर श्रात्मा के प्रथक्तरण का मान नहीं, उसमें करणा हो ही नहीं सकती। करणा तो बड़ा बहादुर गुण है। उसमें महान् सामर्थ्य है, वह परम निर्मय है। दया का भाव दुर्ज्ञलता के साथ श्राता है। गौतम सुद्ध को करणा का जो दर्शन हुश्रा, वह तीन्न तपस्या के अन्त में निर्मयता प्रात होने पर हुश्रा। दुनिया को बृत्रासुर के भय से मुक्त करने के लिए अपना देह-विसर्जन करने को द्यीचि ऋषि इसीलिए तैया हुए कि उनका हृदय करणा से भरा था। साराम, जन तक देह श्रीर देह-सम्बन्ध में हम पड़े रहेगे, तब तक करणा की शक्ति प्रकट नहीं होगी, चाहे जीवन में दया थोड़ी-बहुत प्रकट हो जाय।

#### पाकिस्तान की द्यनीय दशा

इन दिनो पाकिस्तान ग्रीर हिन्दुस्तान के मसले की चर्चा चलती है। वह वेचारा इतना डॉवाडोल टीखता है कि हमें तो उस पर दया ही आती है। वहाँ न कोई व्यवस्था-शक्ति है, न कोई योजना, न परस्पर एकता श्रीर न प्रजा के लिए समृद्धि की कोई तजवीज ही है। बस, एक कश्मीर का भगड़ा है। उसे बार बार खड़ा कर वहाँ के शासक भारत के द्वेष के नाम पर प्रजा को काबू में रखते हैं। इस प्रकार उस देश में जो तरह-तरह के दुःख हैं, उनकी तरफ से लोगों का ब्यान ही खींच लिया जाता है। बाकी जो कुछ टीखता है, शक्ति का श्रामाम, वह केवल श्रमेरिका की गुलामी है। इसके सिवा श्रीर कुछ नहीं है।

#### हिम्मत ही नहीं, हिकमत की भी वात

ऐसे देश से क्या डरना है १ हम ऐसा समभते हैं कि वह शस्त्रास्त्र वटा रहा है, इस वास्ते उनकी कमजोरी ही वढ रही है। वह भारत पर तभी आक्रमण कर सकेगा, जब अमेरिका उसे इसके लिए प्रेरित करे और अमेरिका भी उसे आक्रमण के लिए तभी प्रेरित करेगा, जब वह एशिया के सभी राष्ट्रों से लड़ने की टानेगा—विश्वयुद्ध शुरू करने का इरादा करेगा। इसलिए उस देश की कोई भीति ग्सने का कारण नहीं।

हम तो समभते हैं कि उस राष्ट्र के साथ अगर हमे वलपूर्वक पेश आना है,

हमे उसे भयभीतता से मुक्त करने के लिए उसमे कुछ विश्वास पैदा करना होगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि "प्रमेरिका की मदद हम इसलिए लेते हैं कि वातचीत में कुछ ताकत श्राये। हमें आक्रमण नहीं करना है। वातचीत से शे मसला हल हो सकता है। लेकिन वातचीत में ताकत चाहिए, इमिलए यह शिलाल हम हासिल करते हैं।" हम भी मानते हैं कि श्रामने-मामने वातचीत कर मसला हल करना है, तो उसके पीछे कुछ ताकत चाहिए। इसीलिए हमें मास होता है कि इम शास्त्र बिलकुल कम कर हैं, तो हमारी ताकन बढ जायगी। यह तब भ्यान में श्रायेगा, जब छाती में धड़कन न होगी और सामनेवाले के लिए हमारे दिल में प्रेम होगा। पर उसके ग्रभाव में हमें डर मालूम होता श्रीर फिर ग्रपने देश के बचाव की जिम्मेवारी महसून होतो है। देश के बचाव की जिम्मेवारी है, इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र त्याग हो। बाबा अपने बचाव के लिए नहीं कह रहा है कि शास्त्र कम किये जाय, परन्तु देश के बचाव के लिए कह रहा है। यह हिम्मत ही नहीं, हिकमत की भी बात है।

## शान्ति के सन्तुलन की नीति

श्राजकल भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के बीच बैलेन्स (सतुलन) रखने की जो कोशिश की जाती है, वह श्राज की विद्या नहीं है। यह "बैलेन्स श्रॉफ पावर" (शक्ति के सतुलन) का विचार राजनीति श्रीर उसके दर्शन में सौ-दों सौ साल से मान्य रहा है। इसीके लिए उस देश ने शक्ताक्ष बढाये, तो हम भी बढाते हैं, जिमसे बैलेन्स रहे (तराजू की डडी बराबर रहे)। तराजू के इस पलड़े में पॉच सेर डालने पर बैलेन्स न रहा, तो उस पलड़े में पॉच सेर डाल दिया। श्राम इस पलड़ेवाले ने श्रीर दो सेर ज्यादा डाला, तो डडी इघर भुक गयी। किर उसने भी उधर श्रीर दो सेर ज्यादा डाला, तो डडी इघर भुक गयी। किर उसने भी उधर श्रीर दो सेर डाला। ऐसा होते-होते दोनो पलड़ों में इतना बजन बढा कि तराजू हुटने की नौबत श्रायी है। लेकिन दोनो तरफ बजन बढाकर बैलेन्स कायम रखने के बजाय दोनो ओर बजन कम कर बैलेन्स कायम रखेंगे, तो श्राच्छा होगा। इसल्डिए श्रव यह बात चल पड़ी है कि दोनों तरफ से परस्पर-

#### शस्त्रास्त्र कम करने का मोका

इस वक्त हमारा देश निश्चय के साथ हिम्मत रखकर, परिहियति को समभ-पर प्रपने शिक्षास्त्र विश्वासपूर्वक कम कर दे, तो हम समभते हैं कि इससे हमारी नेतिक ताक्त बढ़ेगी। लोग पूछते हैं कि क्या इस बात के लिए आम लोग तेनार होगे १ यह बहुत सोचने का विषय है। हम कचूल करते हैं कि इस मामले में जनता की शक्ति का विचार करना पड़ता है। जनता में हिम्मत होती है, तो राज्य क्तांश्रों में भी हिम्मत प्राती है। लेकिन इसकी दूसरी बाजू यह है कि सरकार श्रोर नेताश्रों में ताक्त हो, तो जनता में भी ताक्त प्रा जाती है। याने दोनों बाजू से एक-दूसरे पर श्रसर होता है। हम कहते हैं कि जनता को इम सब मिलकर श्रगर उसका हित समक्ता नर्के श्रीर शस्त्रास्त्र कम करने को हिम्मत, ताकन बढाने के लिए कर सकें, तो उसके लिए आज मौता है।

#### राजाजी का कथन

श्राज की सरकार जिस ढग से सोचती है, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम अपने उन भाइयों के साथ प्रकट चिन्तन कर रहे हैं, जो सर्चोंटय-विचार को मानते हैं। यह प्रकट चिन्तन हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्चोंटय विचार को माननेवालों में भी शास्त्राह्म बढ़ाने की श्रावश्यकता माननेवाले कुछ लोग श्राज हैं। उस दिन राजाजी ने विलकुल कठोरता से कह दिया कि अगर यहाँ कोई शख्स पाकिस्तान से उरता है, तो उसका सर्वोंटय समाज में स्थान नहीं। हमने श्राप्त मन में सोचा कि यह तो सतहत्तर साल का चूढ़ा शख्म है। कहाँ से इसकी वाणी में यह शक्ति श्रायी १ यह शक्ति शरीर की नहीं है, श्रात्मा की है। इसी आत्मा के बन से हम निर्भय हो सकते हैं।

#### हमारी परोपदेश-कुशलता

हम ग्रार-प्रार कहते है कि रूस ग्रीर ग्रमिरिका, दोनो एक-दूसरे ना ख्याल न कर एकपचीय निःशस्त्रता स्वीकार करे, तन हमारी जिम्मेवारी स्पाट है। हम जानते हैं कि एकपचीय निःशस्त्रता का विचार हमारी सरकार ने पेश नहीं किया। लेकिन यह विचार हम लोगों में चलता है। "पर उपदेश कुशल बहुतरे" बहुत से लोग परोपदेश में कुशल होते हैं। ग्रगर इस विचार का ग्रमल हम स्वय करते हैं, तो उसका एक नैतिक ग्रसर दुनिया पर होगा। आज भी भारत की ग्रावाज दुनिया में बुलन्द है। परन्तु यह नजदीक का मसला जन तक हल नहीं होता ग्रौर उसके लिए हम निर्भय नहीं चनते, तब तक उस ग्रावाज में वह ताकन नहीं ग्रायेगी, जिससे कि दुनिया ग्रौर हमारा अपना देश हमेशा के लिए बच सके। किन्तु यह सारी चर्चा इसलिए व्यर्थ हो जाती है कि सामनेवाला कहता है, ग्रापकी सारी वार्ते हमें मान्य हैं। जिसे हमारों वार्ते मान्य नहीं, उसके साथ चर्चा हो सकती है। लेकिन यह तो कहता है कि 'सारी' वार्ते मजूर है। पर ग्राज की परिस्थित में देश की रचा के वास्ते कुछ, तो करना पड़ेगा। चित्त की यह दशा जन तक नहीं मिटती, तब तक दुनिया का निस्तार नहीं।

## 'राज्य' नहीं, 'प्राज्य' चाहिए

सर्वोदय समाज को इस बात का निश्चय करना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं कि ग्राहिंसा मे विश्वास रखनेवाले लोक-नीति की स्थापना मे ताकत लगाये। याने राजनीति की समाप्ति करने की कोशिश में हम लग जायं। 'राज' और 'नीति', ये दो शब्द एक दूसरे को काटते हैं। नीति ग्राती है, तो राज्य-व्यवस्था आप ही खिएडत हो जाती है ग्रीर राज्य व्यवस्था ग्राती है, तो नीति खतम होती है। हमें इसके आगे राज्य नहीं, प्राज्य चाहिए। हम नहीं जानते, कितने दिनों में यह हो सकेगा, पर श्रगर हमारे लिए करने लायक कोई काम है, तो यही है। सर्वोदय समाज को निश्चय करना चाहिए कि 'मेरे तो मुख राम नाम, दूसरा न कोई।' लेकिन गांघीजों के बहुत-से साथी मोहग्रस्त है। से सममें हुए हैं कि हर हालत में राज्य चलाने की जिम्मेटारी हमारी है ही। हम भी कवूल करते हैं कि ग्रगर हम स्वराज्य हासिल कर राज्य चलाने की जिम्मेवारी नहीं उठाते, तो वह हासिल हो क्यों किया है हमने वह जरूर हासिल किया, लेकिन इसीलिए कि सत्ता हम ग्रापने हाथ में लेने के दूसरे च्या से ही उसका (सत्ता का) विलयन करने का ग्रारम्भ कर दे। वह चीज हमें चाहे सधे पचास साल में, लेकिन ग्रारम्भ ग्राज से ही करनी चाहिए।

## कम्युनिडम मे राज्य नकद् और विलयन उघार

कम्युनिस्ट भी मानते हैं कि राज्य चीएा होना चाहिए, श्राज की स्थिति मे वह श्रविक से-ग्रिधिक मजवृत होना भी ग्रावश्यक बताते हैं। वहते हैं कि राप्य के ही श्राधार पर उसके प्रतिकूल शक्तियों के चीए होने पर उसके च्य का ग्रारम्भ होगा । इसलिए कम्युनिच्म मे राज्य शक्ति मजबूत करना 'ननद' है श्रीर उसका विलयन है 'उधार'। वह उधार कर हासिल होगा, इसका कोई हिसाब नहीं । ग्राज की हालत में मजबूत से मजबूत ताक्त चाहिए, यही इसका निष्कर्प है।

#### गांधीजी के नाम से विवाद न करे

कौन जाने कल क्या होगा १ गाधीवाले कहते हैं कि राज्यसत्ता हर हालत मे किसी-न-किमी अश मे जरूर रहेगी। हम लगता है कि यह गावी विचार नहीं है। फिन्तु हम इस तरह बार बार नहीं कहते, याने गावीजी के नाम से नहीं बोलते, क्योंकि गांधीजी के नाम से बोलना शुरू करें, तो हमे उनकी सारी पोथियाँ श्रीर वचन देखने पड़ेंगे श्रीर वाट-विवाद शुरू होगा। इमारा भगवान बुढ़ के शिष्यो से बदतर हाल होगा । एक शिष्य ने कहा कि बुद्ध भगवान् ने यह बताया, दूमरे ने कहा, वह बताया। चार ही दिशाएँ थीं, इसलिए उनके चार ही पच् हए श्रीर उनकी भी श्रापस श्रापस में लड़ाई चली। इस समऋते हैं कि हम श्चगर गाबीजी के नाम पर यह वाद विवाद करें, तो हमारे चार नहीं, चालीस पत्त वन जावॅगे ।

#### शस्त्रों के लिए गाधीजी का आधार क्यों ?

यह भी कहा जाता है कि कश्मीर में सेना गावीजी के आशीर्वाट से मेजी गयी | हम कहते हैं कि गांधीजी का ही नाम क्यों लेते हो ? गांवीजी ने जिसे सिर रखा, उस गीता का ही नाम लीजिये न! गीता त्याज भी उपस्थित है। उसीका ग्राधार टीजिये। इस पर जब वे यह कहते हैं कि गीता 'आउट ग्रॉफ डेट' ( बीते हए जमाने की ) है, तो हम कहते हैं कि गाधीजी की सम्मित भी 'ग्राउट श्रॉफ डेट' है। उसे अब श्राठ साल हो गये। गाधीनी ने १६१८ में 'निकृट भरती' के लिए कितनी कोशिश की, यह हमने अपनी ऑखों से देखा। घूम-घूम-कर आखिर बीमार पड़ गये, पर गुजरात में रिकृट्न मिले। तब उन्होंने जैन-धर्म और वल्लभ-सम्प्रदाय को दोप देना शुरू किया। कहने लगे कि इन लोगों ने निलकुल निर्वार्थ आहिंसा मिदायी है।

## गांधीजी नित्य जागरूक और विकासशील

१६३६ की दूसरी लड़ाई में गाघीजी ने यह रख अख्तियार किया कि "हम मरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते, हमे युद्ध मे सहयोग न देना चाहिए।" पर उनके अनुयायियों ने इसे नहीं माना, तो अनुयायी और गुरु महाराज अलग हो गये। ब्यनुपायी सरकार के साथ कुछ शतों पर सहयोग करने के लिए तैयार हो गये थे। जब सामनेवाली सरकार ने उन शातों को नहीं माना, तो गुरु महाराज श्रीर शिष्य फिर एक हो गये। यह तो हमने अपनी ऑखो के सामने देखा है। फिर गावीजी वा नाम लेकर क्या करेंगे । (विनोट की भाषा में तो यही कहना होगा कि ) वह शख्स बिल्कुल दगावाज था। एक शब्द पर कभी वह कायम न रहता था। किसीको कोई भरोसा नहीं था कि ग्राज गांधीजी ने ऐसा रख ग्रप-नाया है, तो कल केसा अपनायेंगे । क्योंकि वे विकासशील मनुष्य थे। उन्हे खयाल हमेशा सत्य की खोज का होता था, न कि अपनी बात पर श्रडे रहने का। उन्हें सत्य का नित्य नया दर्शन होता था, इसलिए वे पुरानी बात का स्रामह न रखते थे। उन्होंने लिख रखा है कि 'हमारे पुराने श्रीर नये, सब वचन एक ही त्रानुभृति मे से निकले है त्रौर उनमे वस्तुतः सुसगति है। किन्तु त्रागर किसीको विसगति दीख पड़े, तो पहले के वाक्य गलत समभी ग्रौर बाद के सही समभो।' इस तरह जो मनुष्य प्रतिक्षण जागरुक था श्रीर जिसमे परिस्थिति से लाभ उठा-कर ऊँचे ऊँचे चढ़ने की शक्ति थी, उस नित्य विकासशील साधक के शब्दों का श्राधार इम खोजते है।

# हमारी असली कमजोरी

शान्त त्याग के रास्ते में हमारी जो वास्तविक कठिनाई है, उसकी तरफ ग्रापका व्यान दिलाना है। मुश्किल यह है कि हमारे देश के ग्रान्तरिक व्यवहार में, हमारे

श्रान्दोलनों में, प्रजा मे जो काम करते हैं, उनमें हम सौमनस्य ग्रोर ग्रिहिंसा स्थापित न कर मके। यह हमारी बहुत बड़ी ग्रीर ग्रसलों कमजोरी है। हमने वाग बार कहा कि हमें पाकिस्तान का जग भी डग नहीं। लेकिन हम कबूल करते हैं कि हमारे दाहिने हाथ को नाये हाय का डर मालू म हो रहा है ग्रीर अये को दाहिने का।

#### समस्या-मोचनी चोभरहित शक्ति

एक भाई ने कहा कि 'बाबा सबसे शास्त्र-त्याग की बात तो कहता है, लेकिन सम्कारी पद्म के लिए थोडी-बहुत गुजाइश रखता है।' किन्तु वह इसलिए कि बाबा को अन्तर्गत बात मालूम है। हिन्दुस्तान की प्रजा में से अभी हिंता का विश्वास मिटा नहीं, जिससे हम कमजोर हे। इसीलिए प्री तरह शास्त्र त्याग करना हमारे लिए सभव नहीं। अगर बाबा को विश्वास होता और यह स्पष्ट दिखाई देता कि हिन्दुस्तान में सीमनस्य है और कोई आन्दोलन भी क्यों न हो, उसमें किमी प्रकार का जोभ नहीं निर्माण होता, तब वह निःसदेह कहता कि अन्व त्याग करों। उसलिए हमें बार-बार इसका मथन करना चाहिए कि हम देश में नबी शक्ति के से उबस्थित करे, जो कल्याणकारी और समस्याएँ हल करने में समर्थ होकर किमी तरह का जोभ न होने दे। समस्याओं को हल करनेवाली समस्यामोचनी जोभ-रहित शक्ति की आवश्यकता है और भृदान यन में हम इमीकी खोज कर रहे हैं।

## बुद्धि डपाविरहित वने

आप सब लोगों को इस खोज में लगना है। इसलिए हम यह बार-बार कहते हैं कि अपनी बुद्धि को किसी भी प्रकार की उपाबि से मत बॉधों। में ब्राह्मण हूँ, में फलानी भाषावाला और फलाने धर्म का हूँ, मेरा फलाना सप्रदान और फलाना राजनैतिक पच्च है, ये सारी उपाबियाँ तोड़े बिना अहिंसा की ब्राह्म के विकास के लिए हमारी बुद्धि काम न देगी। सूर्यवत् उदासीन हुए बिना हम अहिंसा की खोज नहीं कर सकते। हमें सबसे स्मान भाव से निर्लिप्त रहना चाहिए। हम सबके अभिमुख हों। सबसे प्यार करें, लेकिन सब उपाधियों में श्रलग रहे । लोग कहते हैं कि स्नेह-सबध करना चाहिए । पर में कहता हूँ कि स्नेह बहना चाहिए, सबंध की जरूरत नहीं ।

## सबके लिए अनासक्त मैत्री

मुक्ते बड़ी खुशी हुई कि यही विचार ग्राज हमने विल्कुल ऐसी ही भाषा में 'कुरल' में देखा। उसमें कहा है कि ग्रगर मैत्री-भाव का विकास करना चाहते हो, तो करो। मैत्री का विकास करना चाहते हैं, तो 'पुनचिं' की जरूरत नहीं है, 'उनचिं' की जरूरत है। प्रेम-भावना होनी चाहिए। एक भाई ने हमसे पूछा कि प्रेम-भावना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए है तो मैने कहा कि ग्रमासक्त होना चाहिए। चढ़ लोगों के साथ, चढ़ सत्याग्रों के साथ, ग्रगर हमारी ग्रासक्त जुड़ी होगी, तो हम सबके साथ समान भाव से बरत नहीं सकेंगे।

#### मेरी स्थिति

कुछ लोग कहते हैं कि तुम ये सारी बार्ते कहते तो हो, लेकिन अगर तुम्हें उठा कर राज्य चलाने के लिए कुर्सी पर बिटा विया जाय, तो तुम भी वैसा ही बोलोगे, जैमा वे बोलते हैं। मैं कहता हूं कि मैं अपनी अक्ल के साथ उस कुर्सी पर बैठूंगा ही क्यों है जब तक मेरी बुद्धि आज की तरह काम करेगी, उस कुर्मी पर बैठने का मेरे लिए सवाल ही नहीं। जब वह बदल जायगी, तो जैसा वे बोलते हैं, वैसा ही मैं भी बोलूंगा।

# हमे डर जनता की हिंसा से

श्रमली सवाल यह कि जनता को किस दिशा मे हम ले जायँ। लोगो की तरफ में कुछ उगा होता है, तो हमारा दिल व्याकुल हो उठता है। हमें तीन वेदना होती है। दूसरे लोग तो जागतिक युद्ध से उरते हैं। पर हम तो उसे बुलाते श्रीर 'डिवाइन' (दैवी) मानते हैं। उसकी हमें जरा भी चिन्ता नहीं है। लेकिन वनई के दगे, उत्कल की घटनाएँ हृदय को बहुत ही दुःखी बनाती हैं। ये सारी चीजें श्राज हिन्दुस्तान में न होती, तो बाबा विल्कुल छप्पर पर खड़ा होकर जाहिर कर देता कि हिन्दुस्तान का प्रथम कर्तव्य है कि वह श्राज ही शस्त्रों का परित्याग

करें। हमारे शास्त्र त्याग के मार्ग में पाक्स्तान वावक नहीं है। यह जो '४२ के ग्रान्टोलन में हमने एक मूर्खता सीख ली और विसना ग्रम्यास अब भी कर रहे हैं, वहीं हमारा मुख्य डर है।

#### उद्घार न तो पुरुप करेगा, न स्त्री

सवांदय समाज का कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान में सार्वभीम प्रेम श्रीर लोगों में सब प्रकार से निरुपाधिक वृत्ति निर्माण करें। श्राज महादेवी ने मुभसे कहा कि यहाँ बहुत से व्याख्यान हुए, लेकिन स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा गया। यहाँ इतनी दित्रों श्रायी हैं, इसलिए उनके लिए भी कुछ कहिये। बार-बार वतलाया जाता है कि पुरुपों से ज्यादा श्रिहेंसा स्त्रियों के दिल में होती है। लेकिन हमारा विश्वास है कि श्रिहेंसा का विकास न तो पुरुप करेंगे श्रीर न न्वियाँ ही, वरन् वे करेंगे, जो पुरुप श्रीर स्त्री, दोनों से भिन्न श्रात्मव्दर हैं।

#### देह और आत्मा की भिन्तता का ज्ञान जरूरी

जब तक हम शरीर का यह श्रावरण लिये ग्रीर इसमें फॅसे हुए हैं, तब तक अहिंसा का विकास नहीं हो सकता । यह कोई किटन बात नहीं । हमारा विश्वास है कि एक बच्चे को भी देह-भिन्न श्रात्मा का भान कराया जा सकता है । कुछ लोग हमसे नयी तालीम की व्याख्या पूछते हैं । उसकी कई प्रकार की व्याख्या पूछते हैं । उसकी कई प्रकार की व्याख्या पूछते हैं । उसकी कई प्रकार की व्याख्या पूछते हैं । असकी कई प्रकार की व्याख्या एक जी जाती हैं, पर जिस तालीम हारा बच्चों में शरीर श्रीर आत्मा के पृथक्करण की भावना श्रीर 'में देह नहीं, देह से भिन्न आत्मा हूं', इस तरह का प्रत्यय पैटा हो, वह सर्वोत्तम, श्रेष्ठ तालीम है । उसे चाहे नयी तालीम कहिये, चाहे पुरानी ।

## सृताजिल को वढ़ावा है

इस साल स्तानि कुछ ठीक हासिल हुई है। कोई छह लाख से ज्यादा गुण्डियाँ इकट्टी हुई है। पॉच साल से इसके लिए काम हो ग्हा है, पर इस साल नाम लोने लायक काम हुया। लेकिन यह भी बहुत कम है। क्म-से-रम सो मनुष्पों के पीछे एक मनुष्य की एक गुण्डी के हिसान से काम होता, तो छत्तीस लाख गुण्डियाँ होती। यह बिलकुल ही छोटी चीन है, लेकिन नितनी छोटी है, उतनी ही शक्तिशाली। हरएक मनुष्य को इसमे शरीर-परिश्रम, ग्रहिंसा, प्रेम श्रीर त्याग की दीवा मिलती है। इतनी सारी विविध दीवाएँ एक छोटी सी गुएडी से सिंख होती है। सर्वेदय के लिए कितने बोट हैं, इसका अन्दावा हमें उससे लगता है। इसलिए हम कहते ह कि इस चीज को ख़ब बहावा दिया जाता।

सर्वोदय-सम्मेजन ( कार्चापुरम् ) नृतीय दिन २६-४-'५६

# चेकारी-निवारण कैसे हो ?

: 82:

[ अ॰ भा॰ सर्व-सेवा-सव की कार्यकारिखी सभा मे ]

जय हम वेकारी-निवारण का विचार करते है, तो बहुत ही कृतिम विचार करते हैं । वेकारी-निवारण सरकार चाहती है, हम भी चाहते हैं श्रोर हरएक चाहता है। किन्तु उसके कुछ बुनियादी सवाल है। यदि तात्कालिक वेकारी-निवारण करना हो, तो एक बात है। जब हम देखते हैं कि दिन-ब-दिन जनस्ख्या बढ़ रही हैं और उस हिसाब से जमीन का रक्ता हरएक मनुष्य के लिए कम होगा, तो ऐसी कोई बेकारी निवारण-योजना हमें करनी होगी, जो हिन्दुस्तान के सामाजिक जीवन का श्रश्योग हो। ऐसा नहीं होगा कि पाँच साल के लिए कर दिया, किर श्रागे कोई दूसरा तरीका निकलेगा, नो इसे छोड़ देंगे। हिन्दुस्तान में इस तरह बेकारी-निवारण का सोचना ही बेकार है, दिन-न दिन उसका प्रेशर बढ़ने ही वाला है।

### यह शाश्वत समस्या है

कुछ यन्त्रों के द्याधार से हम कुछ करे द्यादि वाते हम करते हैं, लेकिन कल यदि कोई युद्ध शुरू हो जाय या पाकिस्तान की सेना और मजबूत वन जाय, तो क्या करेंगे, यह सवाल आता है। द्यापने इस साल सेना का खर्च न बढ़ाने का तय किया, क्योंकि द्यमी वैज्ञेन्स आपके पत्त मे है। लेकिन मान लीजिये, पाकिस्तान की ताकत और वढ जाय, तो मॉग होगी कि हमे फीजो ताकत बढ़ानी चाहिए। इम ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते कि चृंकि वह सेना बटाना चाहता है, इसलिए हम उसे ग्रोर घटायेंगे, ताकि दुनिया में निर्भागता बढ़े। क्योंकि हमें भय है, वह एक बड़ी समस्या सामने खड़ी है। फिर बैंसा सवाल ग्रा जाय, तो सालों की योजना तितर-नितर हो जायगी ग्रोर वेकारी का सवाल ब्यो-का-ल्यों रह जायगा। इसलिए सैनिक स्वावलम्बन ग्रादि विचार न करें, वेकारी का ही विचार करें। लेकिन इतना ही समक्तें कि यह एक तात्कालिक समस्या नहीं, शाश्वत समस्या है। यह समक्तकर इसे जीवन का ग्रग मानना चाहिए।

#### इसका अन्तर्भाव कम्युनिटी प्रोजेक्ट मे

मुभे दोखता है कि इस प्रकार की चर्चा 'थाल इिएडया कांग्रेस कमेटी' ने की है। मैं कहना यह चाहता था कि ऐसा विचार समभक्तर यह न सोचं कि एक पन्न बोल रहा है, स्वावलयन के हित में ख्रीर दूसरा बेकारी-निवारण के हित में। फिलहाल हम यह सोचे कि बेकारी-निवारण ही करना है।

जर भी वड़े छोगों से मिलने का मौका आता है, में सदा यह वात समभाने की कोशिश करता हूँ कि इसका अन्तर्भाव 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' में होना है। क्योंकि ग्राज नहीं, तो कल कम्युनिटी प्रोजेक्ट उनकी योजना के हिसान ने हिन्दुस्तान के सन देहातों में लागू होगा। उम हालत में उसे छोड़कर कुछ चेत्र वचता नहीं है और बचना भी नहीं चाहिए, ऐसी सरकार की योजना है। द्वा घटे किसीको काम दिया, तो वेकारी-निवारण हुग्रा ग्रीर ४ घएटे कोई दूसरा नाम करते हुए उसे काम मिला, तो वेकारी-निवारण न हुग्रा, ऐसा नहीं।

मोचने की बात यह है कि हमने कई साल पहले एक प्रस्ताव किया था, जिसके निर्णय में बहुत चर्चाएँ हुई थीं। उन दिनों गण् थे। हिन्दुस्तान में जितना कच्चा माल देहातों में पैदा किया जाता है, उसका पक्का माल वहीं देहातों में बनाना चाहिए, जहाँ पक्के माल की खपत है। कपड़ा ऐसा माल है, जिसकी हर घर में जरूरत है। कच्चा माल पैटा होगा देहातों म हो, इसलिए पक्का माल भी वहीं बनना चाहिए। तो, प्रस्ताव यह था कि 'हिन्दुस्तान के देहातों के लिए खाटो का ही चेत्र रहे।' मिलें वगैरह शहरवालो के लिए चलती रहें,

पर जहाँ तक देहातों का ताल्लुक है, खादी ही चले। साराश, जहाँ कच्चा माल पेदा होता है, वहीं पक्का माल बने छोर वहीं उसकी खपत हो—यह बेकारी-निवारण का एक शाश्वत सुब है।

वेकारी-निवारण का यह जो दूसरा तरीका वतलाया जाता है कि हम सूत पैटा करें थ्रोर दूसरी जगह बेचे य्रोर दूसरा मामान ले, वह इसका शाश्वत नहीं, तात्कालिक तरीका है। अभी तक जो य्राप लोगों ने तथ किया है, उसमें कोई गलती है, ऐसा नहीं। वेकारी-निवारण का जो सोचा है, वह टीक ही है। लेकिन यह मानना चाहिए कि यह काम सरकार का है। पर सरकार के हाथ से ही यह सब होना चाहिए। सरकार अपनी ताकत लगाकर काम करे और हम लोग जितनी श्रिधिक-से य्रधिक मदद हो सके, दें। कुल मिलाकर वहाँ कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर यह जिम्मेटारी डाली जाय कि हर देहात के घरवालों को खाटी उपयोग मे लानी चाहिए ग्रोर ग्राम का सकत्व होना चाहिए कि यह काम उन्हें करना है।

#### सरकार सूत कातना सिखाये

दूसरी बात यह है कि सबको सूत कातना सिखाने का जिम्मा सरकार ले। यह बात मैंने प० नेहरू के सामने दो बार रखी कि जैसे आप सबको पहना सिखाते हैं—यह सरकार का कर्तन्य है—वैसे ही सरकार यह भी माने कि हिन्दुस्तान के सब देहातों को सूत कातना सिखा देना उसकी योजना का एक अग और कर्तन्य है। वह यह काम करे, साथ ही बुनकरों को पूरा सरक्त्या भी दे। मैं समभता हूँ कि वस्त्र-स्वावलम्पन के लिए ही नहीं, वेकारी निवारण के लिए भी इससे अच्छो मदद मिलेगी। वेकारी-निवारण इसलिए कहते हैं कि अम्बर चरखे जितने भी चलेंगे, घटेभर के लिए नहीं, कम से-कम ६ घटे तो चलेंगे। तब स्वष्ट है कि बेकारी का कितना निवारण होगा। जब अम्बर चरखा आता है और लोग निश्चय करते है कि हमारे गाँव में कपड़ा नहीं है और सरकार की यह पॉलिसी है कि आपके गाँव में खादी तैयार करनी है, तो कुछ लोग चरखा कातेंगे और कुछ लोग तकली कातेंगे, तो दूसरा सत भी तैयार हो

जायगा। जैसे मॅगरीठ में २०-२५ ग्रम्यर चरले ग्राये, तो उसके साथ ८०-८५ बाँस-चरले भी लोगों ने ले लिये। याने लोगों में एक भावना पैदा हो गयी।

त्राम में जो कुछ पैदा होता है, उसकी पहली खपत वहीं होनी चाहिए। इस योजना पर प्रमल करेंगे, तो बेकारी का शाण्वत निवारण होगा। नहीं तो चह तात्कालिक ग्रोर खनरें में है। खतरें में इसलिए हैं कि सरकार की जो शक्ति उसमें मदद देने की है, वह हमेशा कम बेशी रहेगी। वह कहेगी कि इससे प्रादा हम न कर सकेंगे। ३६ करोड़ में ६ करोड़ छोड़ दे, तो भी ३० करोड़ देहातों के लोग कुल ना-कुल कपड़ा खुट बना छे। इस दृष्टि से ग्रागर हमारे देहान बच्च जाय, तो करना होगा कि हमने एक भारी कदम उटाया ग्रीर बनारी का बड़ा भारी हल किया।

सत्रोदयपुरम् ( काचीपुरम् ) ३६-५-१५६

#### अहिंसा का चिन्तन

: 88 :

यहाँ सन लोगों को बहुत दिन एकत्र रहने का मौका मिला श्रीर ग्रहिंसा के विषय में काकी चर्चा हुई। हम नयी तालीम के विचार को 'ग्रहिंसा की पद्धित' समझते हैं। तालीम में किसी पर कोई चीज लादी नहीं जाती, सिर्फ समफायी जाती है। श्रहिंसा का भी श्रर्थ यही है कि जो भी मसले पैदा हो, वे सलाइ-मश्विरा से हल किये जायं। में तो यह मानता हूँ कि जन तक मनुष्य में यह चुत्ति रहेगी कि मेरी ग्राजा चले, तब तक सची आजादी न रहेगी ग्रीर न श्रिहेंसा ही पनपेगी। इसमें कोई सदेह नहीं कि चर्चों पर माता-पिता का ग्रिधितार है। लेकिन वह प्रेम का श्रीर सेना का ग्रिधिकार है। इसलिए माता-पिता का ऐसा ग्राग्रह या ऐसी वासना न होनी चाहिए कि उनके लड़के उनकी ग्राजा पसन्द आने या न श्राने पर भी शिरोधार्य करें। नेतार्गों को भी श्रपने विचार जनता पर लादने की इच्छा न होनी चाहिए। गुक्जनों को भी शिष्यों पर श्रपने

विचारों की सख्ती करने की इच्छा न हो। यही ग्राहिंसा का सार है। लोग इमारी वात समभते है ग्रोर इसिलए उस पर अमल करते हैं, तो हमें ग्रन्छा लगना चाहिए। हमारा विचार लोग पसन्द नहीं करते, इसिलए उस पर ग्रमल नहीं करते, तो भी हमें ग्रानन्द होना चाहिए। लोग ग्रपने विचार से चलें, इसीम हमें सतीप हो। हमारी बात लोगों को न जेंची, किर भी वे मान लें, तो हमें दुःख होना चाहिए।

#### सारिवक, राजस और तामस अत्याचार

यह ग्रहिंसा की वृत्ति है, इसिलए इसमें किमी प्रकार दूमरों पर कोई चील लादने की इच्छा नहीं हो समती। मैं दएड शक्ति के ग्राधार पर कोई चील लादूंगा, तो वह भी गलती होगी। ग्रापनी जान शक्ति के ग्राधार पर कोई चील लादूंगा, तो वह भी गलती होगी और उपवास ग्रादि तपन्या करने की ग्रापनी शक्ति से कोई चील लादूंगा, तो वह भी गलती होगी। उपवास आदि होने चाहिए, तो केवल चित-शुद्धि के लिए, ग्रात्म-परीक्षण के लिए, ग्रात्म-चिन्तन के लिए या सक्त्य का वल बढ़ाने के लिए हों। ग्रागर हम तपस्या के बल पर शक्ति हासिल कर लोगों पर ग्रापनी ग्राजा चलायेंगे, तो गवण की कोटि में दाखिल होंगे। मैं तो कहूँगा कि दएड शक्ति से लोगों पर कोई चील लादना राजित ग्रात्माचार ग्रीर ग्रागर हम अपनी जान-शक्ति से दूसरों पर कोई चील लादना राजित ग्रात्माचार ग्रीर ग्रापर हम अपनी जान-शक्ति से दूसरों पर कोई चील लादने है, तो वह साचिक ग्रत्याचार है। तीनो ग्रत्याचार ही है। सदाचार यही है कि प्रेम से हम दूसरों को ग्रापनी बात समक्ताये। वे बात समक्तार उसे माने, तो हमें ग्राच्छा लगना चाहिए ग्रीर न समक्तार नहीं मानते, तो भी ग्राच्छा लगे। इस तरह सबको विचार की पूरी ग्राजादी होनी चाहिए।

## अहिसा से ही शाश्वत सुधार होगा

में बहुत दफा कहता हूं कि दुनिया मे य्राज कोई भी देश आजाद नहीं दीखता, इसका कारण यही है कि लोगों ने विचार की आजादी का महत्त्व नहीं समभा है। समाज सहज-स्वभाव गुण से आगे बढता है और ऐसा ही बढना चाहिए। हमागे सारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उत्तरोत्तर गुगा-विकास होता नाय। इस दृष्टि से जब हम काम करते हैं, तो काम बहुत बढ़ता है। किन्तु कुछ लोगों को जग बीरज नहीं रहता छौर वे कहते हे कि इस पद्धित से क्या काम होगा १ परन्तु हमें लगता है कि इसी पद्धित से जल्द से-जल्द काम होगा। वास्तव में इसी पद्धित से काम होता है, दूसरी किसी पद्धित से समाज की प्रगित का कार्य होता ही नहीं। कुछ काम हुछा—ऐसा छामास होता हो, तो भी वहाँ वास्तविक प्रगित है ही नहीं, किर शीब प्रगित कहाँ से होगी १ किर भी कुछ लोगों को भास होता है कि हम जल्डी में कोई चीज दूसरों पर लादेंगे, लोगों से कोई काम करायेंगे, तो क्रान्ति होगी। किन्तु बिना विचार पसन्द किये कोई चीज बनती है, तो वह गिरती भी है। इसलिए शाश्वत मुधार तब हो सकता है, जब समक बूक्तर उसे स्वीकार किया जाय।

#### रपवास चित्त-शुद्धि के लिए

मैंने अपने उपवास के सिलिसिले में सहन ही यह वात स्वित की । इस तपस्ता का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि समान पर कोई चीन लाटी नाय । नहां तक मेरा सम्बन्ध है, में कहना चाहता हूं कि यद्यपि भूदान ग्रादि की मुस्ते तीन्न भावना है, फिर भी श्रार समान उसे कब्यून न करेगा, तो भी मेरी मानसिक शान्ति बनी रहेगी । हाँ, मुस्ते यह लगेगा कि इतना सुन्टर विचार श्रहण करने की प्रेरणा भगवान् लोगों को क्यो नहीं देता ? शायद भगवान् के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत हो, पर लोगों के विपन में मुस्ते कोई श्रसमाधान न होगा । बिल्क में तो यह समस्तेंगा कि लोगों को यह अधिकार है कि निसा बह समस्ते हैं, उस पर श्रमल करें । उन्होंने उस श्रविकार का उपयोग किया श्रीर हमारी वात मानी, तो ठीक श्रीर न मानी, तो भी ठीक । उन्हें हर हालत में अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए श्रीर उतने में ही हमें समाधान मानना चाहिए । हमे सबको समसाने का अधिकार है और हम समस्तेते रहते हें । इमारी वाली में कुछ न्यूनता है, खामी है, इसलिए श्रपनी चित्त श्रुद्धि के लिए कोई तपस्या हम करना चाहे, तो कर सकते हैं । इसलिए हर हालत में उपवास का सम्बन्ध श्रपनी

निज की चित्त शुद्धि से ही होना चाहिए, चाहे उसका कोई बाहरी निमित्त क्यों न हो जाय।

नवेदियपुरम् ( काचीपुरम् ) १-६-<sup>१</sup>५६

## नयी तपस्या से नचे श्रध्याय का आरम्म

: 40:

तमिलनाड प्रवेश के साथ हमारी भूटान-यज्ञ की जो मृलभूत कल्पना थी, उसे पूर्ण रूप देने का विचार मन मे आया। इमने यह कभी नहीं माना कि भ्दान-यज एक श्रलग-सा कार्यक्रम है। फिर भी लाखो एकड की ताटाद में लाखों लोगों के जरिये भूदान मिल सकता है, इस सिद्धि की जरूरत थी। उसके बाद पूरे-के-पूरे गाँव का ग्रामदान मिल सकता है, इस सिद्धि की जरूरत थी। उनके बाद जनता में ऐसा विश्वास पैदा हो सकता है कि उसके आज के काम मे ग्रहिसा का प्रवेश सभव है। इमने सोचा कि ग्राव इसके साथ दूसरा रचनात्मक कार्य जोड़ा जाय । श्रिहिंसा या सर्वोदय का विचार जब कभी हम हिन्द्रस्तान के लोगो के सामने रखते हैं, तो पश्चिम के विचार से प्रभावित हुए चन्द्र लोगों को छोड़-कर कुल लोगों को वह विचार पसन्द आता है। पर वह व्यवहार्य नहीं मालूम होता। वे कहते हैं कि यह सर्वोत्तम कार्यक्रम है, पर व्यवहार्य नहीं है। 'यह कार्रकम अमल मे लाया जा सकता है, आज ही लाया जा सकता है और इससे ननता का भला होगा' यह विश्वास जनता मे नहीं था। उसके लिए कुछ सिद्धि को जरूरत थी। लाखो एकड़ जमीन ग्रीर कुछ ग्रामदान हासिल होने के बाद त्रान हमने सोचा कि कहीं अनुकूल चेत्र मिल जाय, तो वहाँ समग्र दृष्टि से, भृटान को बुनियाद समभक्तर काम शुरू हो। यह काम तिमलनाड में हो सकता है, इसका कुछ ग्रन्दाना हमे हुग्रा।

#### तपस्या और ख्यापन

मेरे मन मे विचार श्राया कि इसका सामूहिक सकल्प हो। श्रौर उसके लिए कुछ थोड़ा श्राध्यात्मिक भी बल चाहिए। इसके लिए मैने तीन दिनों का जो बन लिया, वह बिलकुल ही छोटा है। उसमें खास नाम लेने लायक कुछ है ही

नहीं | उसकी प्रसिद्धि भी न होनी चाहिए थी | किन्तु हमें इसी जीवन में एक गर जो सद्भाग्य हासिल हो चुका है, वह इस वक्त भी हासिल होता, तो वैसा हो सकता था। हम कई प्रकार की तपस्याएँ करते थे, लेकिन हानिया को वह मालम नहीं या । शास्त्र का वचन है कि "ख्यापन शक्ति क्रयकारी वस्तु है।" इसे ग्रनभव का भी वल है। श्रगर हम अपना पुरुष जाहिर करते है, तो पुरुष का त्त्रय होता है श्रीर पाप चाहिर करते हैं, तो पाप का भी च्य होता है। इस तरह ख्यापन चाप का साधन है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि श्रपने पापो को खुद जाहिर करो, ताकि उमका चय हो। श्रौर पुराय को जाहिर मत करो, ताकि शक्ति बचे । ग्रब इमारे साथ इतना ख्यापन हो जाता है, यह हम जानते है, पर लाचार हैं। यह सामूहिक तपस्या है, व्यक्तिगत नहीं। जैसे व्यक्तिगत तपस्या का ख्यापन अपने से बाहर न होना चाहिए, बैसे ही सामृहिक सरहप का ख्यापन भी समूह के बाहर न होना चाहिए। इस दृष्टि से शक्तिकय भी नहीं हो रहा है। चित्त-शुद्धि की और चिन्तन की हम सबको जरूरत है, ये दोनो उद्देश्य इस उपवास मे हैं। यह हम नहीं कह सकते कि थिना उपवास के शुिंड नहीं होती या चिन्तन नहीं होता । बिना उपवास के शुद्धि श्रीर चिन्तन, दोनो होता है और हमारी वह प्रितना भी जारी थी और भ्राज भी है। लेकिन जब एक ग्रन्याय पूरा कर नया शुरू किया जाता है, तो लकीर खींचकर लिखना ही पड़ता है। हम वहीं कर रहे हैं। शुद्धि श्रीर चिन्तन सतत जारी रहना चाहिए। उसके साथ विशोप गहराई में जाकर कुछ वल प्राप्त करने की बात इस उपवास में है। इस तरह माम्हिक सक्लप के लिए बल मिले, यही इमना प्रयोजन है।

#### जीवन का आधार परिश्रम हो

हमने समग्र कल्पना का जो ग्रायोजन तमिलनाड के सामने रखा है, उसमें कई वाते हैं। लेकिन बुनियाटी बात यह है कि हमारा कुल काम परिश्रम के आधार पर चले। पुराने काम फड ग्राटि के जिरिये चलते थे, ग्राज भी चलते हैं। पग्नु हमारा सर्वोदय का मुख्य काम परिश्रम के ग्रायार पर चलना चाहिए। हम स्वय परिश्रम करें या पिश्रम का टान लें। इस तरह परिश्रम-शक्ति ग्रीर

परिश्रम दानशक्ति, ये दोनों बातें चलें, तो हिन्दुस्तान मे अन्तरशः क्रान्ति होगी। उनमे इतना निधि इकडा होगा कि उसका हिसाब रखना ग्रीर उसे एक नगह रएना भी असम्भव हो नायगा। इसिनए यह सारा सग्रह घर-घर मे बॅटा होगा, नो समान के उपयोगी काम मे ग्रायेगा। इतनी विशान कल्पना इस विचार मे पड़ी है। इसीनिए इस सान हमारे भाइयों ने स्त्रानिन मे पन्द्रह नाख गुण्डी हानिन करने का निश्चय किया है। हम तो उससे बहुत ग्रागे बढना चाहते है। करोड़ों तक पहुँचना चाहते हैं। पाँच सान के परिश्रम के बाट हम साढे छह नाल गुण्डी तक पहुँचे हैं। हर मनुष्य से हम एक ही गुण्डी हासिन करते हैं, इसिनए इसका महस्त्र ज्यादा है। इसका मतन्त्र है कि गुडी देनेवाने साढे छह नाल व्यक्ति हैं। उसमे कुछ बच्चे और कातनेवानी ग्रीरतें भी है।

सर्वोदयपुरम् (काचीपुरम् ) १-६-'५६

# शुद्धि के लिए उपवास

: ५१ :

ग्रभी हमने 'कुरल' के मत्र सुने, जिसमे एक यह था कि पढ़ने से क्या लाभ, ग्रगर परमेश्वर के चरणों मे भिक्त उत्पन्न न हो। इसी तरह का विचार भागवत मे भी ग्राया है: "ग्रच्युतभाववित्त न शोभते ज्ञानम"। बुद्धि का उत्तम परिणाम भावना मे होना चाहिए। ज्ञान याने वस्तु का ज्ञानना। जब हम वस्तु को ज्ञानते हैं, तम वह प्रिय होती है। शक्कर मीठी है—यह ज्ञान हो जाय, तो उसके लिए प्रेम पैटा होता है। इस तरह ज्ञान का पर्यवसान प्रेम मे है। इसी तरह बुद्धि ग्रौर प्रेम का सबध जीवन मे ग्राता है। जब तक कोई भी विचार बुद्धि मे रहता है, तम तक वह जीवन मे स्थिर नहीं होता। जब वह बुद्धि से भावना मे और हृदय मे उत्तरता है, तभी जीवन मे स्थिर होता है। ज्ञान तो केवल प्राथमिक है। उसमे जब मनुष्य स्थिर हो जाता है। ज्ञान मे स्थिर होने के लिए ही कुछ तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के ज्ञान स्थिर नहीं होता ग्रौर विना ज्ञान के भक्ति उत्पन्न नहीं होती।

#### उपवास से शुद्धि

इमने यह जो उपवास ग्रारभ किया है, वह इसीलिए कि जो विचार हमारे मन मे ग्राया, वह पक्ता हो जाय। ग्रमी तक हमने उत्तर हिन्दुस्तान मे पॉच साल विताये ग्रीर एक मार्ग की खोज की । ग्रत्र जो मार्ग हासिल हुआ है, उससे पूरा लाभ उठाना है, तो हमने सोचा था कि तमिलनाड में हम मुकाम पर पहुँच जायें । उसके लिए सकल्प-वल वढाने के वास्ते यह उपवास किया। उपवास का हमे इसके पहले भी कई वार ग्रनुभव है । जेल में हमने बीस उपवास किये थे । उसके पहले चार बार तीन तीन उपवास ग्रौर एक बार सात उपवास करने का मौका ग्राया । हमने देखा कि उपवास में हमारा चित्त सहज ही शान्त हो जाता है। किसी उपवास मे किसी भी तरह की तकलीफ का हमने अनुभव नहीं किया। उपवास का प्यादा कष्ट पहले तीन दिनों मे ही होता है। अक्सर उल्टी वगैरह होने का सभव होता है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पेट मै अलसर है, इस-लिए डर था कि उरवास में शायद पेट बहुत दुःखेगा। लेकिन वह भी नहीं हुआ। कल कुछ थकान थी, पर आज वह कम है। उसका सिर्फ एक यही बारण है कि इमने वासना ईरवर में श्रिपित कर दी है। वासना का ज्य तो नहीं हो गया, उसमा कुछ ग्रस्तित्व ग्रवण्य है, पर वह व्यक्तिगत नहीं । ममाज-मेवा की वासना है, पर उसे हमने ईश्वर को ग्रापित कर दिया । श्रत यत्रिप भाइयो को डर था कि पेट में दुखाव श्रादि होगा, तो भी हमे विश्वाम ही था कि वह न होगा। हम ग्राशा करते हैं कि इस उपवास के परिगामस्यरूप हमारी वाणी श्रीर मन के दोष शुद्ध हो जावॅगे श्रीर तिमलनाड की सेवा के ग्राधिक लायक बनेगे।

सर्वोटयपुरम् ( काचीपुरम् ) ३-६-'५६ ग्रमी हमने हिन्दुतान की बहुत-सी भाषाओं के भजन सुने। सुनते समय मेरी ग्राँदों से ग्रॉम् वह रहे थे। सुके याद नहीं कि कभी ग्रच्छा भोजन होने पर इस तरह ऑस ग्राय हों। सुके ऐसा भी याद नहीं कि भोजन न मिलने पर ग्राँस ग्राय हों। शरीर का भोजन कुछ कीमत नहीं रखता, ग्रात्मा का भोजन ही कीमत रखता है। तम हिन्दुत्तान की कुल भाषाग्रों के भजन मुनना चाहते थे। जितना बना, उतना यहाँ गाया गया। हम चाहते हैं कि भूदान-यज में कुल हिन्दुस्तान का सहयोग मिले। इन दिनो जो भाषाबार प्रान्त-रचना हुई, उसमें कुछ गलती हुई, ऐसा हम नहीं समक्षते। ये भाषाएँ ग्रत्यत मधुर हैं। इन भाषाग्रों के लिए यही आचेप है कि इनमे व्यावहारिक साहित्य कम है। किर भी इन पर ऐसा ग्राचेप नहीं है कि इनमे ज्यावहारिक साहित्य कम है। ये सब भाषाएँ ग्राव्यात्मिक ज्ञान से भरी हैं। इम जानते हैं कि व्यावहारिक ज्ञान का भी कुछ महत्त्व दुनिया में है, पर ग्राखिर ग्राव्यात्मिक साहित्य ही टिक्नेवाला है। इस तरह आव्यात्मिक ज्ञान से भरी ये भाषाएँ एक-दूसरे के साथ कभी क्रमडा नहीं कर सकतीं, एक-दूसरे पर प्यार ही कर सकतीं है।

## गाधी-विचारवालो का कर्तव्य

यहाँ बहुत-से सर्वोदय प्रेमी श्रीर गाधी-विचार को माननेवाले इकटा हुए है। गाबीजी ने हमारे सामने जो सर्वोदय का कार्यक्रम रखा था, हमारा विश्वास है कि भृदान-यज्ञ से उसे एक बुनियाद हासिल होती है। भृदान की बुनियाद पर ही कुल इमारत खड़ी की जा सकेगी। इसिलए खासकर गाधी-विचार को माननेवालों के सामने हमारी प्रार्थना है कि वे सब इस काम में श्रपनी पूरी ताकत लगायें। इतिहास में यह नहीं कहा जाना चाहिए कि कुल लोगों की ताकत नहीं मिली, इसिलए असफलता मिली। बिल्क यही कहा जाना चाहिए कि सबने पूरा साथ दिया।

गाधी-विचार का यह प्राण्-कार्य चल रहा है, इसीलिए सबके सहयोग से यह सनल हुआ। ब्रान इस प्रमण में हमें ब्राप सबका और खासकर गांधी विचार को माननेवालों का पृरा महयोग ब्रपेन्तित है। हमें तो "प्रनला चलो, एकला चलो" बहुत प्रिन है। किन्तु हम ब्रकेले चले, इसमें सबके लिए शोमा नहीं, ब्रकेले चलनेवाले की तो शोमा होगी। पर हम नहीं चाहते कि हमारी शोमा हो, बल्कि यही चाहते हैं कि सबकी शोमा हो।

## निर्भयता और अहिंसा

हम चाहते हैं कि कम-से कम भारत-भूमि में तो अहिंसा के श्राधार पर समाज-रचना की जाय। इस काम के लिए तिमलनाड अत्यन्त शेग्य है। यहाँ हमने बहुत-से भजन सुने, उनम पहला भजन तिमल भाषा का था। वह ठीक ही योजना थी। क्योंकि श्रभी हम तिमलनाड में श्रमनेवाले हैं। वह भजन एक भगवत्-भक्त महापुरुप 'श्रप्पर' का है। उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं है श्रीर हम यमराज से भी नहीं उरते। यह है हिन्दुस्तान की निर्भयता, जो प्रम के श्रावार पर खड़ी है। जो देश यमराज से न डरेगा, वह श्रीर किससे डरेगा हस तरह इस देश में बहुत प्राचीनकाल से निर्भयता की शिक्षा दी गयी है। उनीके श्रावार पर हम अपना समाज बना सकते हैं। निर्भयता सभी गुर्गों में श्रेष्ठ गुर्ग माना गया है। भगवान ने देवी सम्पत्ति का वर्णन करते हुए 'श्रमण' को प्रथम स्थान दिया है। किन्तु यह समफना जरूरी है कि बिना श्राहिंसा के निर्भयता हो हो नहीं सकती। जो मन में हिंसा-वृत्ति रखेगा या हिंसा के नाम करेगा, उसे बाहर से भी डरने का मौका श्रायेगा।

#### **डरपोक सिंह**।

सस्कृत में 'सिंहावलोकन' शब्द है। उसका मतलब है, पीछे देखना। सिंह के लिए यह कहा जाता है कि वह थोड़ा श्रागे बढ़ता है श्रोर फिर पीछे देखता है। उसे इस-लिए पीछे देखना पड़ता है कि वह दुनिया का शब्द है। प्रतिक्ष उमके मन में डम् रहा करता है कि पीछे से कोई हमला तो नहीं करता। इतना बहादुर माना हुआ मिंह टरपोक ही है। वह बहादुर इसलिए दीखता है कि उसके पास नाखून श्रोर

दॉत है। जो नाख़न श्रीर टॉत के श्राधार पर बहादुर बनेगा, वह ग्रटर से कायर ही होगा। श्राज दुनिया में इसका दर्शन हो रहा है। दुनिया के देशों के पास श्राज ऐसे हथियार हैं, जिनके बारे में श्रपने पूर्वजों ने कभी स्वान में भी न सोचा होगा। इतने सब कारगर श्रायुव होते हुए भी आज जितना डर छाया हुआ है, उतना दुनिया में शायद ही कभी हो। निर्भयता हिंसक शस्त्रास्त्रों से नहीं प्राप्त हो सकती, वह प्रेम श्रीर श्रहिंसा से प्राप्त हो सकती है। भूदान-यज के काम में इम श्रीर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवा इसके कि प्रेम बढा रहे हैं। परमेश्वर सबको इस काम में योग देने की प्रेरणा दे, यही हमारी प्रार्थना है।

सर्वोटयपुरम् ( काचीपुरम् ) ४-६-'५६

# उप-शीर्षकों का अनुक्रम

| ग्रधे वृतराष्ट्र                    | १५४  | ग्रान चुनाव की ग्रानादी           | २४१  |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| ग्रखिल भारतीय नेतृत्व नहीं,         | }    | ग्राज नहीं तो कल                  | १०१  |
| स्थानिक सेवकन्व                     | २६⊏  | ग्रान भारत का विशेष टायित्व       | ११६  |
| ग्रच्छे साधन जरूरी                  | १०७  | ग्रात्मजान ग्रौर विजान            | २३   |
| श्रद्वेत श्रीर भक्ति-मार्ग मे सशोधन | र ३७ | ग्रात्मा की एकता ग्रौर सर्वसम्मित | २८२  |
| श्रद्वैत, बनसेवा श्रौर भक्ति का     |      | ग्रात्मा की पुकरूपता का भान       | १२५  |
| योग                                 | र६३  | श्रान्तरिक शान्ति के लिए हिसा     |      |
| (१) श्रध्यात्म विद्या मन का         |      | का प्रयोग न हो                    | २१८  |
| ग्रकुश                              | 30   | श्रान्टोलन दुनिया मे फैलेगा       | १११  |
| श्रनीतिमय उपाय                      | ದಅ   | श्रारोग्य का आयोजन                | દ્ય  |
| अपने ऊपर काव् पाये                  | 538  | श्रारोग्य का काम जनता उठा ले      | 35   |
| श्रप्रवे श्रवसर                     | र१५  | त्राश्रमान्तरण् भी कान्ति         | २६५  |
| ग्रप्रत्यक्ष चुनाव                  | २⊏   | त्रापिक छोड़े                     | ७५   |
| श्रमेरिका को सदेश                   | १०५  | आस्ट्रेलियन जापानियों को प्रेम से |      |
| ग्रन्यवस्था के सर्जक न्यवस्थापक     | १५१  | नमीन दे                           | . ১৫ |
| ग्रहकार नहीं, युगप्रेरणा            | १६४  | इतिहास का सार ग्रहण करे           | २३१  |
| ग्रहिंसा के मार्ग से शान्ति         | १०१  | इतिहास के अभिनिवेश से ही          |      |
| ग्रहिंसा से ही शाश्वत सुधार         |      | भगडे                              | २३०  |
| होगा                                | ३२८  | इतिहास मे बुराइयों का रेकॉर्ड     | २३२  |
| ग्रान का नातिमेट वुद्धिहीन,         |      | इन्द्रवनुप की सी प्रान्तरचना      | १४७  |
| प्राण्हीन                           | २३६  | इन्द्रियों का नियमन               | ς٤   |
| त्रान की चुनाव-पद्धति के दोप        | २८   | इसका अन्तर्भाव कम्युनिटी          |      |
| श्राज की दयनीय दशा                  | २४   | प्रोजेक्ट मे                      | ३२५  |
|                                     |      |                                   |      |

| ईश चिन्तन से ईश-गुणो का              |          | कत्ल ग्रीर कान्त के श्रसकल         |      |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|------|
| स्पर्श ५                             | Ş        | मार्ग                              | २४३  |
| ईसाइयों का सेवा-कार्य 3              | યુ       | कम्युनिष्म मे राष्य नकद और         |      |
| उत्पादन ग्रीर सम-विभाजन १०           | 3        | विलयन उघार                         | 388  |
| उदार ग्राब्र-निवासियों से ग्राशा । १ | ς        | कम्युनिस्टो का २० एकड़ का सीलिं    | ग ४२ |
| उदारता ही 'ग्रपरिग्रह' १             | 3        | कम्युनिस्टो के परशुराम के से प्रयो | ग ५७ |
| उद्देश्य सीमित, पर प्रकार व्यापक     |          | करुणा कैसे बढ़े !                  | २०७  |
| रहे ४                                | 8        | करुणा परम निर्भय है                | ३१४  |
| उद्यार न तो पुरुप करेगा,             |          | कर्तव्य की चार वातें               | २२२  |
| नस्त्रो ३२                           | 3        | कान्त से जनशक्ति पैदा नहीं होती    | २५८  |
| उद्योगों का उचित ग्रायोजन ११         | ર        | कारुएय धर्म की शरण मे              | २७७  |
| १९४२ के श्रान्दोलन का                |          | किसे मारा जाय १                    | યૂહ  |
| परिगाम १३                            | 3        | कुल देश 'राजद्रोही'                | १५०  |
| उपनिपदों का ग्राटेश ५                | 5        | कुल धर्म की दीचा                   | १७७  |
| उपवास चित्त-शुद्धि के लिए ३२         | 3        | काति का सस्ता सौदा                 | १३०  |
| उपवास से शुद्धि ३३                   | 3        | कान्ति का 'नाटक' तो करके देखे      | 355  |
| उपाय सशोधन का मौका ३१                | 8        | खादी करुणा से विकसित हो            | २४५  |
| त्रहिण्यो का बीजरूप दर्शन,           | -        | खानेवाले को श्रम करना चाहिए        | 88   |
| ं फलरूप नहीं १६०                     | 0        | गण्सेवकत्व का ग्राविष्कार          | 338  |
| प्कता की ग्रावश्यकता २५६             | દ્ય      | गलती कहाँ है ?                     | २१४  |
| एकरसता के लिए नयी तालीम              | 1        | गाघीजी की ग्रात्मा देख रही है      | १४५  |
| चाहिए २०१                            | १ ,      | गांधीजी के त्राअय का परम भाग्य     | १३७  |
| ऐसे अनुशासन से देश का क्या           | }        | गाधीजी के नाम से विवाद न करे       | ३१६  |
| क्ल्याण १ हा                         | 9        | गाधीजी नित्य जागरूक श्रीर          |      |
| कच्ची अद्धा १३५                      | 8        | विकासशील                           | ३२०  |
| कठिन कार्य के लिए ही हमारा           |          | गाघी-विचारवालों का कर्तव्य         | ३३४  |
| जन्म १७५                             | <b>y</b> | गुण समाज को समर्पित किये जाय       | २२५  |
|                                      | ,        |                                    |      |

| गुगो का विभाजन गलत            | १५८   | तम्बाकः श्रात्राकृ                   |         |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| ग्रामवाले ग्रपनी शक्ति पहचाने | 233   | तालीम ऋौर नैतिकता वढायी जाय २०       | 3       |
| चीन को 'यू० एन० ओ०' मे        |       | तीव औपघ हानिकारक ५                   | 6       |
| स्थान मिले                    | ११३   | तृष्णा बढाने से दु ख बढेगा २७        | 8       |
| चुनाव ग्रौर भृटान             | रदद   | त्यक्तेन मुनीयाः २४                  | Ŝ       |
| चुनाव का विपवृत्त             | 56    | दयागुरण का विकास २०१                 | ६       |
| छोडी बार्ते भूल जाइये         | 283   | दयालु शास्त्रकार । २६                | ¥.      |
| छोटी हिंसा का भगेसा           | 308   | दशमुख का जन्म । ८                    | Ę       |
| छोटी हिंसा कैसे मिटे हैं      | 200   | 'ढाता-सच' का विस्तार १३              | ¥       |
| छोटी हिंसा में श्रदा          | १६७   | टान का सामा <del>वि</del> क मूल्य ६  | છ       |
| छोटी हिसा मे अदा सबसे भयानव   | , २२० | दान नित्यकार्य है ६                  | २       |
| छोटे भगड़ों का भन             | १०६   | दान याने ऋण-मुक्ति ६                 | 3       |
| छोटे नहीं, बडे मालिक बनान     | ī     | दीपक निराश नहीं होता १४              | 8       |
| हमारा लच्य                    |       | टु.ख की बीमारी का इलाज ५             | 3       |
| जनता श्रभी तक अहिंसा के लिए   | ζ     | दुनिया की कुल सम्पत्ति सबनी २३       | પૂ      |
| तैयार नहीं                    |       | दुष्ट-चक से मुक्ति कैसे मिले । २६    | ۶.      |
| जनता स्वरित्त वने             | 2 y 3 | दूसरों पर नहीं, स्वय पर श्रकुश       |         |
| जन-मित्तः का कार्य            | 328   | रखो २                                | 0       |
| जन-शक्ति से मसले इल हो        | ३२    | देश और दुनिया को बचाये २१            | 0       |
| ज वकालत मिटेगी                | १५२   | देश की जवान में ताकत कैसे            |         |
| जीवन का श्राधार परिश्रम हो    | 338   | श्रावे १ २१                          | e       |
| ज्ञान और विज्ञान दो पख        | 55    | देश के भयस्थान मिटाये जायँ १६        | <u></u> |
| भूटे इतिहाम के कारण पूर्वेयह  | २२८   | देश पर गाधीजी के प्रभाव के           |         |
| डरपोक सिंह।                   | ३३५   | चार लच्च ११                          | દ્      |
| देवर भाई का सुमाव             | २८७   | देह ग्रौर श्रात्मा की भिन्नता का     |         |
| तन्त्र-मुक्ति की ग्रोर        | २८७   | जान जरुरी ३२                         | ₹.      |
| तपस्या श्रीर ख्यापन           | ३३०   | देहातों में स्वामित्व-निरसन की हवा२२ | •       |
|                               |       |                                      | _       |

| दो भाई गले मिले                  | <b>હ</b> ૭ | पच्-भेदों से देश-हित की हानि       | १४२        |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| दोप मनुष्य में नहीं, समान-       |            | पत्नी बनाम पति                     | <b>⊏</b> 3 |
| रचना मे                          | 300        | परमातमा को ग्रान्तर्वामी रूप मे दे | वें पुर    |
| इविद देश में मेरी श्रद्धा        | まっこ        | परमेश्वर-प्राप्ति का प्रयव करें    | १६५        |
| घन समान का वहे                   | १८२        | परशुराम के हिसा के असफल            |            |
| 'धर्मप्रन्य' की परिभाषा          | ッ二の        | प्रयोग                             | ម្មប្      |
| धर्म विचार खून फेले              | 200        | परस्पर प्यार की आवश्यक्ता          | १७४        |
| नकल का उपयोग                     | ەع         | पश्चिम की सदोप चिन्तन पद्धति       |            |
| नया विचार बुमाता है              | १६१        | ना श्रभिशाप                        |            |
| नयी समाज-रचना                    | <b>=</b> 4 | पहाड़ों से शिक्ता                  | १३         |
| (२) नयी समाज-रचना वनाम           | Ī          | पाक से बात करने के लिए             |            |
| हितों मे विरोध                   | र दर       | शस्त्रत्याग                        | 286        |
| नये तरुण त्यागे त्यायं           | ७२         | पाकिस्तान की दयनीय दशा             | રૂ શ્ય     |
| नास्तिक श्रौर ग्रास्तिक          | २८४        | 'पॉवर पॉलिटिस्स' ग्रीर 'स्ट्रॅंग्य |            |
| नित्य नूतन तपस्या ग्रावश्यक      | २६८        | पॉलिटिक्स'                         | २५ट        |
| निरन्तर सेवापरायण रहे            | इ३६        | पुरुपार्थ ग्रीर सयम-वृद्धि ही      |            |
| निर्भयता श्रीर श्रहिंसा          | 334        | एकमात्र उपाय                       | २०३        |
| निर्भयता ग्रौर सार्वभौम प्रेम मे |            | पूरे प्रयत पर तशोधन का मौका        | रद्ध       |
| वल                               | ર્પૂપુ     | प्रना मे श्रभय हो                  | १६७        |
| निर्भयता सबमे हो                 | २५७        | प्रवर्तक साप्रदायिक कगड़ी के       |            |
| नैतिक शक्ति से ही लड़ना है       | २५६        | जिम्मेवार नहीं                     | २७१        |
| नैतिक स्तर ऊपर उठाने का कार्य    | १७६        | प्राइवेट श्रीर पव्लिक सेक्टर       | २१०        |
| न्यास का सामाजिक मूल्य           | ६८         | प्राइवेट ग्रौर पव्लिक सेक्टर का    |            |
| न्यास: मालिकयत का विसर्जन        | દ્દપૂ      | वाद                                | ३६         |
| न्यास याने विकेनिद्रत उद्योग     | ७०         | प्राथमिक धर्म                      | १३         |
| पच बोहे परमेश्वर                 | <b>⊏</b> 8 | प्रान्तो की पुनरेचना दिलो के       |            |
| पत्त-मेदों का बुरा श्रसर         | रदर        | विभाजनार्थं नहीं                   | १०         |
|                                  |            |                                    |            |

प्रार्थनात्मक उपवास का सक्लप 30€ वेम का शास्त्र 3 प्रेम की ठढक श्रीर मेहनत की रामीं १७२ प्रेम को आत्महत्या मत करने डीनिये११ प्रेम शक्ति या हेप शक्ति प्रेम से ल्टिये ७ह फलत्याग का धर्म-विचार २२६ फलत्याग की परिसमाप्ति : 'कृष्णार्गगम्' २२७ बड़े राष्ट्रों के प्रभाव मे न श्राय 238 बहु संख्यक- श्रल्प संख्यक के भगड़े २६ वावा सभीके हृदय की बोलता है 28 बाहर से ध्रम, अन्दर से पानी १७२ विजली का उपयोग 32 बुद्ध भगवान् की प्रेरणा ¥39 बुद्ध भारत की दुनिया को सर्वोत्तम देन ३७६ बुद्धि उपाधिरहित वने ३२१ बुद्धि की क्सौटी की भ्रावश्यकता २७५ बुद्धि-स्वातन्त्र्य पर प्रहार इ६ भक्ति के चेत्र में अद्वितीय स्थान २७० भक्तों के दर्शन का स्थान 740 भारत का व्यापक चिंतन 23 भारत की श्रयं लियत जनता 388 भारत की निम्मेवारी १४५ भारत की नम्र भृमिका ११५

भारत के सामने ईश्वरीय कार्य का ग्रवसर २३६ भारत-भूमि अन्वर्थक वने भारत-माता से भृमि-माता की श्रोर२३७ भारत में द्वनिया की माबरी का सम्मेलन १४१ भारत मे नैतिक क्रान्ति के श्रासार ३०३ भारतीय संस्कार 283 भारतीय संस्कृति का प्रतीक, भग-वान् की मति २४८ भारतीय हृदय पर श्रद्धा भाषाबार प्रान्त का विचार गलत नहीं 308 भूखे को खिलाना भगवरपूजा २५० भूटान का सीम्य उपाय 48 भूदान की द्यनियाद कृष्णार्पण 238 भृदान पूर्ति का भार उठा लें 288 भृदान मे भारतीयता का गुण 82 भूदान-यज की प्रगति 808 भृटान-यात्रा भी इसी प्रवाह मे २६४ भृदान, शुद्ध वर्म कार्य 8=2 भूदान : सर्वोत्तम दान २५१ भृटान से शासन-विसर्जन की राह खुली १५३ भूदान से सत्याग्रह-शक्ति रपू७ भृमिवान् भृदान का काम उठाकर नेता वर्ने १२६

| भूमिटीनों का हृदय-परिवर्तन      | ३०२         | लोकशाही की न्यूनता                | २८१  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| मन के ऊपर उटना श्रावश्यक        | १४६         | लोकशाही की दुनियाट वेदान्त        | २८०  |
| महात्मात्रों के श्रनुभव का उपयो | ग           | लोभ, भय श्रीर स्वार्थ की प्रेरणा  | १०३  |
| सबके लिए                        | ११२३        | लोभासुर के विनाश का कार्य         | २५२  |
| महात्मा : विश्व व्यापक प्रेमी   | १६          | लोभासुर को खतम करें               | ۶۵   |
| महाबीर भी, मुवर्ण भी ।          | २०८         | विजान से विरोध नहीं               | 4    |
| मासाहार-स्याग                   | २०५         | वितरण भो कुजी हाथ लगी।            | २१७  |
| माता कौशल्या की सदिच्छा         | २६७         | विद्याभ्यास सतत जारी रहे          | १८७  |
| मानव-प्रेमी ही ईश्वर-भक्त       | १७          | विद्यार्था दिमाग स्वतत्र रने      | १८६  |
| मालिकयत मिटाने का मीटा विचार    | ११६२        | विद्यार्थी भेड़ नहीं, शेर         | १६१  |
| मुभे हर शख्स की शक्ति चाहिए     | 1 १५        | विरोधी सर्वो का जन्म              | =    |
| मुद्दत किसलिए १                 | ३१०         | विविधता मे एकता का तगीत           | 2 2  |
| मेरी स्थिति                     | <b>३</b> २२ | विश्वयुद्ध का भय नहीं             | ३३१  |
| मौन-चिंतन क्या है १             | प्र         | विश्वशाति के लिए ग्रान्टोलन       | १३६  |
| यत्र हमारे हाथ में हो           | १३          | विश्वशान्ति के लिए भृटान          | ११०  |
| यह शाश्वत समस्या है             | ३२४         | वैर से वैर नहीं मिटता             | २७३  |
| रदी शिचा                        | છ 3         | व्यवस्थापक ही ग्रव्यवस्था के सर्ज | क १६ |
| राजसत्ता छोड गीता का ग्राश्रय   | २७२         | व्यापक चिन्तन                     | 33   |
| राजाजी का कथन                   | ३१७         | व्यापक परिमाग्। मे ग्रामदान       | २१६  |
| 'राज्य' नहीं, 'प्राज्य' चाहिए   | ३१⊏         | व्यापार एक सुन्यवस्थित धर्म       | २०४  |
| राष्ट्र की उपासना               | ४६          | व्यापारियों मे तीन गुण            | २११  |
| रास्ता वताये                    | ३८६         | , शक्ति की ग्राराधना              | २०८  |
| रिक्शा भी उन्नोग                | १०६         | शक्ति मृढ देवता है                | ३१३  |
| रूसियो ने भूदान की फिल्म ली     | १७८         | शस्त्रास्त्र कम करने का मौका      | ३१७  |
| लगे इमारी तुम्हारी होड़ !       | २१२         | शस्त्रो के लिए गाधीजी का          |      |
| लोकशाही ग्रौर सत्याग्रह         | ७०६         | आधार क्यो <sup>१</sup>            | ३१६  |
| लोकशाही का दोंग                 | ३१          | शहरो पर ग्रसर डाले                | १६९  |
|                                 |             |                                   |      |

| शहरों में काम चले                   | 288   | सत्य-प्रेम=सत्याग्रह            | 308      |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| शहरों में हको का भगड़ा              | २२४   | सन्याग्रहः करुणा, सत्य ग्रीर तप | २४३      |
| गान्ति के लिए सयम का शिच्य          | Į     | सत्याप्रह का नया रास्ता         | १०७      |
| आवश्यव                              | 1     | सद्गुर्गों की सामानिक उपयोगिता  | १५६      |
| शान्ति के सन्तुलन की नीति           | ३१६   | सबके लिए ग्रानासक मैत्री        | इ२२      |
| शान्तिवाटी ग्रौर कान्तिवाटी         | १६६   | सबसे दु खी को प्रथम मदद मिले    | 338      |
| शिक्ण सरकार के हाथ में न हो         | 30    | समन्वय की जरूरत                 | २७७      |
| शुष्क वेदान्त ग्रीर सेवा गत्र भी    |       | समस्यार्श्रों का स्वागत         | १०४      |
| श्रद्धा रखकर सहयोग दोजिये           | १३६   | समस्या मोचनी चोभरहित शक्ति      | इ२१      |
| श्रम विभाजन                         | ६२    | ममाज के टुक्डे करना ग्रधर्म     | ४६       |
| श्रम से बुड़ि घटती नहीं, बढ़ती      |       | समाज-जीवन मे पैटी भावनाएँ       | १५६      |
| ही है                               | ४५    | समुद्र का विरोव नदी नहीं कर     |          |
| श्राद्ध याने श्रद्धापूर्वक चिन्तन   | १५६   | सकती                            | २६०      |
| श्रीमानों की सेवा कैसे <sup>१</sup> | હ્યૂ  | सम्पत्तिदान का यही क्रम रहे     | २⊏६      |
| सप्रह के पाप से मुक्त होने के       |       | सम्पत्तिदान की प्रगति           | 200      |
| लिए दान                             | 89    | सरकार का ग्रन्त करें            | 5≥       |
| <b>ब</b> घर्ष का प्रश्न ही नहीं     | ⊏६    | सरकार बड़ी भगानक वन्तु          | દપૂ      |
| नवर्ष नहीं, मन्यन                   | 200   | सरकार मूत कातना सिखाये          | इ२६      |
| सन्यास याने नारायण-परायण हो         | ना ६६ | सर्व साववान रहे                 | १६४      |
| चन्यासी ग्रौर करुणा                 | २६१   | 'सर्ब-सेवा' का अर्थ             | 98       |
| सविधान द्रटगा                       | १६४   | 'सर्वोदय' एक स्वयभू जीवन-       |          |
| 'मस्कृति' का ग्रर्थ                 | २४७   | विचार                           | 307      |
| सख्य-भक्ति का युग                   | १५७   | सर्वोदय कब होगा १               | 203      |
| सत्ता का विभाजन हो                  | २६    | सर्वोदय के ग्राधार              | <b>ত</b> |
| सत्ता विचार की ही चले, व्यक्ति      | Ti a  | सर्वादय के दो सिद्धान्त         | र्द्य    |
| की नह                               | ी ३३  | सर्वोदय कैसे !                  | ७३       |
| सस्य ग्रौर शक्ति                    | ક ૪ ર | सर्वोदय-धर्म मे तरण श्रीर तारण  |          |

| सर्वोदय मे दोनों के हाय सौ                  | ' हम इतिहास बनानेवाले ।                | २३०  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| प्रतिशत शक्ति ३६                            | इम बुद्धि से भी हारे                   | ころ   |
| सर्वोदय विचार की ग्रानेक शासाएँ २६६         | हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें           | २१६  |
| सर्वोदय समाज का कर्तव्य २६२                 | हम हिंसा के परिडत नहीं बन              |      |
| सर्वोदय समाज में मालिक्यत                   | समने                                   | ર૪પૂ |
| छोड़नी होगी र⊏५                             | हमाग कुल सरकारी के साथ                 |      |
| सहयोग त्रावश्यक १०८                         | भगड़ा                                  | ११८  |
| सहूलियत के नीवन मे खतरा २६७                 | हमारी ग्रमली कमनोरी                    | ३२०  |
| सास्त्रिक, राजस और तामस                     | हमारी परोपदेश-कुशलता                   | 3१७  |
| ग्रत्याचार ३२८ '<br>साधनों का उचित उपयोग ६१ | हमारी हार                              | १३८  |
|                                             | हमे डर जनता की हिंसा से                | ३२२  |
| विश्वास ३१३                                 | 4 24                                   | १=   |
| साम्ययोग का अर्थ ७८                         | हर कोई सत्याग्रही च्चित्रय बने         | २५५  |
|                                             | , हर युग के लिए नया ब्रह्म             | ७१   |
| जातिवादी ४६                                 | हर व्यक्ति खेती करे                    | ४३   |
| स्ताजलि को बढावा टे ३२३                     | हानियों का लेखा                        | 303  |
| सृष्टि से मानव का सबध कैसा हो १ ⊏५          | हिंसा और विज्ञान                       | 32   |
| सुष्टि से सबका सम्बन्ध हो ६३                | हिंसा का कारण डॉवाडोल निष्ठा           | ३०५  |
| वेना घटाने वे शान्ति २६३।                   | <u>.</u> .                             | १०२  |
| सेना बढाना हो, तो लोगो को                   | हिसा के पडिता की अक्ल कुठित            | १६७  |
| भूखो मारना होगा २२१                         | •                                      | २४०  |
| सेवा का सर्वोत्तम श्राधार, श्रद्वैत २६२     | हिंसा से बचाना भारत का काम             | २३८  |
| सेवा मे ग्रहकार न हो 39                     | हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अनुशासन-     |      |
| स्त्री में शक्ति का ग्रामाव ३१४             | हीन नहीं                               | १८८  |
| स्वतन्त्र धर्म-स्थापना से दूर २७१           | हिम्मत ही नहीं, हिकमत की भी            |      |
| स्वराज्य के बाद सर्वोदय का ब्रह्म ७१        |                                        | ३१५  |
|                                             | हृदय त्रेत्र मे लड़ाई                  | 85   |
|                                             | * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * |      |